# श्रीरामकृष्णलीलामृत

प्रथम भाग

पण्डित हारकानाय तिवारी,

बी ए, एल-एल. भी

(पचम संस्करण)



श्रीरामकृष्ण आश्रम नागपुर प्रकारक — स्वामी भास्करेश्वरानन्त, अध्यक्ष, धीरामहष्ण वाश्रम, यत्तोत्रो, बागपुर-१

## श्रीरामकृष्ण-शिवानन्द-स्मृतिप्रन्यमाला

पुष्प ३ रा

(थीरामप्रष्ण आश्रम, नागपुर डारा सर्वाधिकार सुरक्षित)
[ब ६८ प्र ३७५]

[ब६८ अ६७५]

मृत्य ह ५.५०

५० दि. मो. लवाटे मॅबेस्टिन ब्रिटिन प्रेम, नियक पुन म, महार,

महरू--

नागपुर-२

# ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्ण।पंगमस्तु

स्थापकाय च धर्मस्य सर्वेधर्मस्वरुपिणे 1 अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते वम ॥

-स्वामी विदेकान द

भगवान श्रीरामक्रणटेव की यह अपार द्या और अहंतुकी कृपा है कि उच्हाने अपना अपूर्व और अजीकिव जीवनसरित हिंदाभाषी पाठका क समस रखने स मुहं निविदा वनाया।

स्वय सिद्ध सब नाज, नाथ मोहि आदर दियेउ । अस विचारि महराज, तनुपुलक्ति हपित हिये ।।

मैं किय मुद्द से अपने इस क्षीयाव्य का वर्णन करें। इस कल्ह्यूच करियुची सतार म सर्वेद्यमंत्रमञ्जय और पिश्व तक्कृत स्थापित करनेवाल मुक्तह्वस्त से परमात्रमण्डीन का दान देन नाले, साक्षात श्रीभवनात के उन महामहिम युगा खार की स्तुति मैं कैस करें और उनके प्रति किस प्रकार इत्रतात प्रकाशित करें।

ह भगवन । यह तरा 'जीलामृत' चरित्र ही तरे चरणाम नतमस्तक हो समपण करता हूँ।

विनीत--

#### प्रावक्यन

श्रीरामकृष्णदेव का जीवन-चरित्र धर्म के व्यावहारित आचरण का विवरण है। उनका जीवन-चरित हमें ईश्वर को अपने सामने प्रत्यक्ष देखने की ज़िल्म देता है। उनके चरित्र की पटनेवाला मनुष्य इस निश्चय को प्राप्त किये विना नही रह सकता कि केवल ईश्वर हो सत्य है और शेष सब निष्या-अम --है। श्रीरामकृष्ण ईश्वरत्व की सजीव मृति ये। उनके वावय निसी निरे विद्वान् (कोरे विद्यावान्) के ही कथन नहीं है, वरन् वे उनके जीवनग्रन्य के पृष्ठ है। उन वाक्यों के दारा उन्होने स्वय अपने ही अनुभवो को प्रकट किया है। इसी कारण उनका जो प्रभाव पाठक के हृदय पर पहला है वह चिरस्थापी होता है। इस सन्देहनादी युग में श्रीरामष्ट्रण सजीव और ज्वलन्त घामिक विश्वास के प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी उदाहरण के कारण ऐसे सहस्रो स्त्री-पुरुषो की आत्मा को शान्ति प्राप्त हुई है जिन्हे अन्यया आध्यातिमक प्रकाश से विचत रहना पडता। श्रीपामकृष्ण का चरित्र अहिसा का प्रत्यक्ष पाठ है। जनका अपार प्रेम किसी भौगोलिक अयवा अन्य सीमा के भीतर परि-मित या आयद नहीं था। मेरी यही प्रार्थना है कि उनका दिच्य प्रेम इस बीयन-चरित ने सभी पाठना को बन्त स्फृति दे।

सावरमती मार्गशीप कृष्ण १ विकास सवत १९८१ भयवान की कृषा से 'श्रीचमकृष्णलीलामृत' का यह प्रथम सस्करण प्रकाशित हो रहा है। यह पुस्तक स्व में रा परावर्षे कृत मराठी पुस्तक का अनुवाद है, निसकी सामग्री स्वामी सारदानच (श्रीचमकृष्णवेव के एक प्रमुख शिष्य) कृत स्वाफी पुस्तक 'श्रीचमकृष्णकीलग्रसव 'से की गयी है। इसके अतिरित्त कई विश्वसनीय अयेजी सथा वमाली क्यो और लेखो की भी सहामता की गयी है। उन सब की सूचि इस पुस्तक में सन्मिणित है।

स्व य द्वारकानायजी तिवारी, बी ए,एल-एल बी, दुर्ग, म प्र ने वही लगन और श्रदा के साथ यह अनुवाद विष्या है 1 उनने प्रती जपन परिचम का यह फल है पि हमें प्रस्तुत प्रसान इस रूप में प्राप्त हुई।

आधा है यह पुस्तक पाठकों को प्रिय होकर अपना उद्देश्य पूर्ण करने में सफल होगी।

व । मान १९५८ }

–্রকাহাক

## अनुक्रमणिका

Farm

पुरह

204

| ાવલન                              | - 3 |
|-----------------------------------|-----|
| १ भृमिका                          | \$  |
| वामारपुक्र और माता पिता           | 9   |
| ३ कामारपुकुर में क्ल्याणमय ससार   | १६  |
| ४ चन्द्रादेवी वे विचित्र अनुभव    | २७  |
| ५ श्रीरामकृष्ण का जन्म            | 38  |
| ६ वालकरित्र और पितृषियोग          | 36  |
| ७ गदाधर गी विसोर अवस्था           | 40  |
| ८ योजन का आरम्भ                   | 28  |
| ९ साधकभावविषय प्रवेश              | ७६  |
| <ul> <li>साधक और साधना</li> </ul> | 64  |
| १ सीधकभाव का आरम्ब                | 90  |
| २ रानी रासमणि और दक्षिणेश्वर      | 803 |
| ३ पुजारीपदग्रहण                   | 680 |
| ४ व्याकूलता और प्रथमदर्शन         | 838 |
| ५ मथुरवाय और श्रीरामकृष्ण         | 685 |
| ६ श्रीरामकृष्ण और मयुरवायू        | १६२ |
| ७ साधना और दिब्योन्माद            | १८६ |
|                                   |     |

१८ प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएँ

#### अनुश्रमणि

विषय

नारायण शास्त्री
२७ भधुरभाव की मीमासा
२८ श्रीरामकृष्ण की मधुरभावसाधना

सूचि

| १९  | विवाह और पुनरागमन                        | • |
|-----|------------------------------------------|---|
| २०  | भैरवी ब्राह्मणी का आगमन                  | , |
| 28  | वैष्णवचरण और गौरीपण्डित का वृत्तान्त     | , |
| २२  | विचित्र क्षुषा और गात्रदाह               | 1 |
| 23  | ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरिजा का वृत्तान्त | , |
| २४  | श्रीरामकृष्ण की तन्त्रसाधना              | • |
| २५  | जटाधारी और वात्सत्यभाव साधन              |   |
| 3 ¢ | भित्र भित्र साध-सम्प्रदाय, प्रमुलीवन और  |   |

#### प्रस्तावनी

१ भगवान् धीरामकृष्णदेव जैसे बस्तन्त थेप्त महापुरूप में चरित्र

को ठीन ठीक ममन्त्रा अवान्धव है। अब स्वय उनने अमूर्त निष्य स्वामें विकेशनन कहते हैं कि "उनने चरित्र को में भी बच्छों नरह नहीं समस सबा" तत मुख जैंसे मनुष्य के लिए उन चरित्र को ओगों को समसाने वा प्रयत्न वरना सथा वस्त्र प्रभावना लियना कितना कित है। वसीर श्रीरानपुण्यदेव की ह्या पर मगेना रासकर तथा थी गौस्वामी तुल्यी-दासवी की निन्नकितित पविषयों वो ह्यायम वरने में बहु साहत वर रहा हूँ—

"निज निज पनि मृति हरिग्ल गार्वाह । निवम सेप सित्र पार न पार्वाह ॥ नुपाहि कादि एम मसन प्रजन्ता । नज उडाहि नहि पार्वाह अन्ता ॥ विमि रचुपनि महिमा अवगाहा । ताल नजहें नरेह पार्व नि पाहा ॥"

 प्रस्तावना ना अर्थ है—प्रत्य और उसके विषय ने मन्त्रस्थ में मक्षेप में ही जानकारी प्राप्त करा देना। प्रस्तुत प्रत्य का विषय है---भगवान थीरामकृष्ण । इनके सम्बन्त म यदि यहाँ पर हमें सक्षेप में ही कुछ कहना है, तो इतना ही कह सबते है कि जिन्होने पूर्वापर तोयनिधि के प्रवाहित करनेवाले नगराज के समात वंदिक और अवंदिक मस्त्रति का न्वय अवगाहन वर शिकागो की सर्व-धर्म परिषद में वेदान्त के समन्वय गा झण्डा कहरा दिया, जिन्होने शालनिदा में मग्न सोथे हए भारत वो 'उतिष्ठन, जावत' की बुद्धि-दिशाद से जनाकर और पौरप ने महामन्त्र की दीक्षा देकर उसने ध्येय ना दर्शन नरा दिया, जिन्होंने भोगैकिनछ पास्यास्य जगन् में स्थाम की मजुरु गीना गाकर उसकी विशास्थारा में मानि उत्पन्न बर दी उन्हीं पुष्पस्तीक श्रीमदिवसानन्द स्वामीजी के थे सदगुरु है। साजमहरू की सुन्दर और विचित्र शिल्पकरण को देएकर मन्त्य पा मन आदवर्यचित्र हो आता है और मन में तुरन्त यह विचार उठने रुगता है कि जिसने ऐसी विशास नारीगरी की नत्यना तथा निर्मित दिलायो देता है तो व पश्चसम्पापनाथाय अवताण हुए है यह सत्य स्पष्ट सप से प्रतित हा जाता है।

५ मन्ष्य की करूपना जहाँ तक पहुँच सकती है यहा तन अनन्त विद्यमाला का विरोक्षण करन से दिलायी देश है कि इस परम सुदर रचना में सभी छोटे वह विश्व-परमाण अपन अपने स्वान म स्वतात्र होन हए-इस स्वतन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा करनेवाल निवस वे नारण स्वत के रहत हुए भी---आपन म इस तरह वब हुए है कि व एक दूसर ने साथ एकजीव हार र नमा मिलकर एक हा वस्तु था गये हैं। अनकता में एकना तथा एकता व बावता ही विस्व का रहस्य है। एक ही बढ़ितीय सत्ता इन भिन्न भिन्न रूप। में प्रकाशमात है और इसी न दिन्दरचना वा सी देन है। अस्पन गणुष्य इस विस्व रहस्य ता जान न बार तदाुस्य ही अपने कुद्रम्य की रचना करे इसी अ वनुष्य का मनुष्यस्य है। सही उसने एहिन बता प की चरम मीमा है। यह बान हुदगत अन्त स्कूर्ति से आय प्रांति पर समात म आ गयी पर और उनी ने अनुस्य उसन अपना सहाति का उपस अगतपा । बरुवर जक त्यान नापरपदा नर र्यन्यांचा हुआ। उस नपरि रंपरे मस्कृतिया प्राप्त हुइ और उन्हीं तस्त्रृतिया द्वारा उत्पात हानए आयेतर जगत् बतमान स्थिति म पहुंचा तब बही जम आर्थ गरहति पर विचार भरत की योजाता प्राप्त हुई और उह इस दिन्वस्थ्य का आशास होने erij | Liberti Equaliti Fraternas D mocraet Republi crumm Self Determinates व सद इम्ड आयास ? ना स्ट ह । फ्रमण दम विद्यवस्थाना का बहुनमा अनुबद्ध पासन विभाग म विद्या गया कार आज यह बार अनेरिका व गवका राज्य का सास्त्र-पद्धित व हम दिलायी दत्ती है। श्रीर श्रीर आप यानवस्य भी इसका अनुस च बरम । जस बाह्य व्यवहार म पर गाम हुआ जमा तरह धम-धर म भा हाना चाहिए और भिन्न भिन्न सम जपन नद पूज स्वन य तथा पृथन रहन हुए भा एक साथ बिलकर एक समन्त्रय स्वरूप विदेशवय का पुरित्र कर उसकी और अग्रसर हा । अब यह बात मानव जाति व हित का दृष्टि स अत्यात आवश्या ने गुमी है। गमार व समा निनारशास पुरुषो वर इस वात ना निरमय हा मुका है। समा उम एक ही सदस्तु का प्राप्त करान

सायमां कर इस शत्य नी साजात् उपलिख गर ही यो कि सभी धर्म उस एक ही ब्रहितीय परोध्वर की बोर के जावे हैं। बही नरण है कि विश्वम सर्वावविच्यों सो पीराम्हल में स्वपर्धीय बादमं पृष्ट में हिस्स हों है। इस मनार करने करने निर्माण अर्थ के नरू न नरके परवार एक हुत्य में आवान का जनकर करने करने निर्माण अर्थ के नरू न नरके परवार एक हुत्य में आवान का जनकर करने के निर्माण हों। उन्होंने इस प्रकार अर्थ अंतिक के प्रमाण के मही कि स्वाप्त के ही अर्थ करने के लिए इस हम्म पने मही रियामों देशी । इस बात की बिद्ध करने के लिए उस्ह हम्पण पने की जीवन देशा केना ही अववव्यन था, क्यामित उसके विना कीय जन्न प्रमाण अर्थ के निर्माण है कि स्वाप्त मक्ष्म ये । इस्तर-धीन के उपरान्त मित्र कि स्वाप्त में स्वाप्त मक्ष्म ये । इस्तर-धीन के उपरान्त मित्र मित्र पनी की बान में निर्माण करने पने में आपनी हुई सावना करने पर हमारे प्रकृत का स्वाप्त हो आना है। १ इस प्रकृत स्वाप्त करने पर हमारे प्रकृत का स्वाप्त का अन्त हो।

च चारतार पार्चार का नाम बुध्यन का मुनाय विशास को निर्मा भगवान् वा को यह अक्षीकित बित्त हुआ उसका परिस्रोतन करने हैं हमें जो अपदेश साम्ब होगा उसका बाँच हम संवासनित आवरण कर सने तरें निरुचन ही हसारा वहा बहुवान होगा।

u श्रीकाळकरणकेन कः ि - - - "प्रत्येक बान म शास्त्र-मर्यादा

आध्यारियव चरित्र में भी

ार निद्ध के यस में ही प्रमुंगे अपनी सभी की लाए में हैं। वह बाम सभी मानते हैं कि इस मिल के समझक्त और निपन्न को हैं दिया होना भाषिए। उह दान के ही बसाधान हो जाता है। यर शीरामहण्यदेव को बेचक दान के हो स्पर्धा मिल हो। तर शीरामहण्यदेव को बेचक दान के हो सन्योग निर्देश में हो जो के अन्य सन बहुत्य के समान व्यवहान की हो ने विद्या मानून स्वित्य हो हो जो के अन्य सन बहुत्य के समान व्यवहान की हो ने विद्या मानून स्वित्य हो। तो की हो से समान वह परामंद्र तानून मुण्य की हो। तो सही हो तो के समान वह परामंद्र तानून मुण्य की सही अन्य सन वस्तुओं के समान वह परामंद्र वस्तु और सरका प्रमाहमां होणा। वस्तु व अन्य अन्य अनुसम् अनुसम् भी स्वार्ग होना चाहिए"—हम इन्हार की स्वारम्स साम्यूरण उनके

बित में उत्पन्न हुई और यही तबती मुक्स दता है । इसी एक व्याक्त ता

**प्रश्तानना** 

केवल चार्यसम्प्रचात वर्ष के बीचनगाल में हा त्राचा थी जा सकती है। इदि में सार, अस्म करण में मिल और चारीर में बालोजिल प्रचण्ड सर्म-स्कृत—दम बर्तमान परिवर्तित परिस्थित मे इन समयी वितनी जबरहरत लावस्परता है, इस विषय की तिसा तन्होंने दी। बुवस्तत का त्याम नरके बीपेबान् पर्त्व हा जन्होंने वपदेश दिया।

वीर्षेयान् वनने वा उन्होंने वपदेश विया।

प रान्तु ने वल गृंद्व हारा कहने ने उपरोगत पृद्धि-निश्चय गहीं हो हिन्ता। महुमा मनुष्य की वीर्य-तिक्ष कम हो जाती है और मोह, वियाद, भाषित साहि के प्रदेश के माराज्य बेवारे जीव की विद्या मोह, वियाद, भाषित साहि के प्रदेश के माराज्य बेवारे जीव की विद्या मोद के कि साम शिवाद की विद्या अवस्था हो जाता है। ऐसे समय शैवाद की सर्व माद वीर्य कर सामाकाल के शिवाद की वहां प्रभीत होगा है। विद्या की स्थाप का सामाकाल के शिवाद की सर्व प्रभीत होगा है। है के स्थाप कर सामाकाल के शिवाद के सामाकाल के स्थित हो सामाकाल होता है। हम तरह हम हमते हैं कि इस हरवादवाद वे परिण में एक

प्रकार की अपूर्वता है। इसने असिरियद इसने जीवन का एक और वैद्यापटप 🕻 --- याज तक ने साधुनन्ता ने वरित्र में हुने इस बात का कही भी विस्तृत विवरण नहीं मिलता है कि उन्होंने अपने सायनाकाल में कीन फीनसी साधााएँ की, उनकी अन्त पहित का देश किया विकास हुआ, उहि भीत नीमने अनुभव प्राप्त हुए, किन निज बहजनी नी सामना नरमा पडा तथा देन उन प्रमता में उन्होंन बता क्या किया, आदि आदि । पारण यह है कि मै सापुरुष स्त्रम अरपन जिर्माधनहर होते है और नाथ नाथ सम्ब्रीर भी। इसी-लिए उनने श्रीमुख स किनी प्रकार का विवर्ण सुननी असम्मव है, परन्तु शीरामञ्जादेव के सम्बन्ध से ऐसा नहीं हवा । एक ही समय में अनेक भाव पनमें रहते वे और वे भाव अरव त उत्कट हुआ ब रते वे। बही श्रीरामकृष्णदेव नी विशेषता है जिससे सतार की अपूर्व स्त्राभ हुआ है। उनके चरित्र ना महुतमा अदा ज्या का त्या स्वय उन्हीं के श्रीमूल से मुनने की मिल सवा है। इमीलिए, मैरकी मुझे चँव वदेद का अवतार समझती थी," "जो राम और कृष्ण हो गया है, वही जब शामहण्य होकर अहवा है," ' इस समनीर मी पुत्री मरम्बर होगी," 'हम मस्कारी लोग है," 'मुख पर सारा भार सीप दी" प्रादि वया उसके वीराय से सहज ही जिस्क बड़ते थे। वर इसमे उन्हे E

प्रमण्डी नहीं मानना चाहिए। उनमें वो बाकरू मार सदा प्रबल रहता था उसरे कारण उनने गम्मीरता हुए हो जाती थी और प्रसपनत उनने विना मोरे नहीं रहा जाता था, अयम्म तिर्मामतता ने कारण उनने भीमूर्त से में यह तहीं रहा जाता था, अयम्म तिर्मामतता ने कारण उनने भीमूर्त से सहन हो उसने हो थीमूर्त से सहन हो प्रकट हुआ है। "अभिमानी बीव जिन तरह स्पद्धार करते हैं शिक्स उसी तरह स्वामानिक रोति से व्यवहार करता है तिरम्भानता को बरम सीमा है। इमीलिए अयब व्यवहार करता है ति तर में नी कहा है। जाता है, उसी प्रमान अपने सीमानिक रोति सी अपने अपीम्प की सार निमन्त करता है। इसी सार सिरमा अपने सीमानिक सीमानिक सार सिरमा अपने सीमानिक सीमानिक

दिलाया और उसे परम कारणिकता से स्वय ही स्पष्ट रीति से बता दिया. यह वितना मनोहर और बोधप्रद होवा यह वताना अनावरपक है। वर्तमान परित्र मुख्यत जिस आधार पर से लिखा गया है वह मूछ परित्र (श्रीराम-क्रण्णलीलाप्रसग) बगला मापा में हैं और उसने लेखन हैं स्वामी सारदा-भन्दजी, जी उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे तथा जिन्हें उतरा प्रस्यक्ष भहवास प्राप्त हुआ या । यह मूल चरित्र पाँच भागो में है और उसमें थीरामप्रकादेव की अन्तिम बीमारी तन वा ब्तान्त है। इसने बाद ने आठ महीनो का बुलान्त लया उनकी बीमारी का हाल उसमें नही है। मराठी चरित्र में (जिसका प्रस्तुत पुस्तव अनुवाद है) यह वृत्तान्त सक्षिप्त रूप से श्रीरामवन्त्र दल वृत्त श्रीरामवृत्त्वा-चरित्र श्रीर 'गम के क्यामृत से लिया गया हैं। उमी प्रकार स्वामी सारदानन्दर्वा इत जीवन-नरित्र में जो माने नहीं आगी है वे अन्य प्रमाना में छे ही गयी हैं (आधारमूत पुस्तवा को मूची दक्षिये) मधापि ऐसी बात बहत कब है और मराठी जीवन-चरित्र मा पूर्ण आधार स्वामी सारदानन्दनी वृत चरित्र ही है। इस परित्र में स्वान स्थान पर जो शास्त्रीय विषया का प्रतिपादन मिलना है उससे पाइका को स्रामी सारदा देवी ने अधिनार नी महत्ता स्वष्ट हो जावयो । स्वामी मारदार देत्री ने परित्र भी भाषा अत्यन्त भनोहर हैं। उनवी भाषा भा प्रवाह विभी विशाप नदी में शान्त, धीर, गम्भीर प्रबाह ने समान पाठन ने मन को तस्तीन कर देता हैं। प्रयम तो धीरामहरूपदेव का चरित्र ही अत्यन्त अद्मृत और रमणीय है और किर उसमें स्वामीजी की सुन्दर भाषा और उतके दिश्य पनिपादन

की हुसलता का सबोग। इस जिंबजी सगम में यज्ञन वरने पाठक अफ्नो देह की भी मुर्गिष भूत जाते हैं। यह जीवन-मित्र पाठकों को कंग्रा करेगा, यह नमी नहीं पहा का सकता, क्यांगि हमें प्रकार मंदि बाठकों का क्योंगे मौरामाहण्य में जारा पहिंच की तोर आहुष्ट हो बका वो में बचने परियम को सार्चन कार्गका।

इस परित्र में स्वान स्वाच कर "हम बोले ' हवें उन्होंने उताया ' भादि पाववा में हम' खब्द मूल बयला बन्वरार का है। 'हम' खब्द रा

उपमीन सर्हाने श्रीकामकृष्यदेव के विद्यो के लिए विदा है।

रि इस प्रवार (१) सब धर्म एक ही बेस वह से समान, वेबल में सिर प्रदेशके में मिल मिल मार्ग है। (२) इंच्यर, मगल यह वे समुद्र के समान, वेबल सम्मान परते भी मन्तु करों है, ये ये दिवसातीय मार्थ के सरका अनुमन करते भी मन्तु करों मी र (३) क्यों दिवसातीय मार्थ के सरका अनुमन करते भी मन्तु हैं। मीर (३) क्यों मी वचला को त्रेन र त्रेन में कर करने हों में साव कर स्था मी स्था कर से स्था कर से से में साव की से से प्रदेश के स्था कर से साव कर से साव की से से से मिल भागत हों से साव की से से मिल भागत हों से साव की से से मिल कर कर से साव की से साव की से इस की किया में से से से साव की सा

सर्वे ऽपि मुश्निन सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। मर्वे भद्राणि परमन्त्र मा करिवदद् वमाप्नयात ।

### भगवान् श्रीरासकृष्णदेव के जीवनचारित्र का विवरण

#### प्रयम भाग

१७७५ स्दियम ना जन्म १८५६ वाली-मन्त्र दीसाप्रहण १७९१ सन्दादेवी का जन्म १८५७ राषतुमार की मृत्यु १७९९-१८०० श्रुदिराम का च डा-हृदय का विश्ववेदवर में देवी से विवाह आगमन ८०५-०६ रावक्सार का अस श्रीरामदृष्ण का दवीमन्दिर १८१४ देरे गांव से कामारपुरूर में में पुत्रवत्तर प्रहेम असियस दिवयी माद १८२० रामकुमार वा विवाह प्रथम दर्शन १८२४ ध्विराम की शमेरवर-याका १८५८ हलधारी ना दि गिदार में १८२६-२७ रामेश्वर का जन १८३५ शुविराम की नवा-मात्रा आंतमस १८६० थीरामहत्त्र का विवाह १८३६ फरवरी १७ शदायर १८६१ रानी रासमणि की मार्ब (शीरामकृष्ण) वा जम भेरती बाह्यमी का बहित्रोहरू १८४३ छुदिराम नी मरय में आचमन १८४५ गवाचर का वतवाध १८४८ रागेंदवर का विवाह १८६१-६३ थीरामहच्य की मन्त्र-१८५३ गदाधर था बण्यान से साधना १८६४ चाहारती का दक्षिगेरवर में आगमन १८५५ मई ३१ दक्षिणस्वर के

वालीयदिश में देवी की

१८५६ श्रीरामङ्ख्य का विष्णुमन्दिर

में पूजनपद बहुत

प्राणप्रतिस्थ

१८६४-६५ जगारा मा दनिगेदहर में आगमत वस्सस्य और मधरमाब माधना

Minus.



# श्रीरामकृष्णलीलामृत

### १. भूमिका

यदा यदा हि धर्मस्य कान्तिभेवति भारतः । अभ्युत्पानमधर्मस्य तदासमान सुजान्यहम् । ।---गीसा, ४-७ धर्मसस्यापनार्थाय सञ्जवापि युग्ते युग्ने । १---गीसा, ४-८

"जी राम, जो कृष्ण, बही अत रामकृष्णः "

----शेरामकृष्ण

हर कोई देख सकता है कि विद्या, सम्पत्ति और उद्योग द्वारा मानव-जीवन आवक्क कितना त्वत हो यया है। कियी एक विशिष्ट परिस्थिति में ही आबद्ध रहना अब मनुष्य-मकृति क छिए मानो असाह्य हो गया है। पृथ्वी और पानी पर अव्याहत गति प्राप्त करने ही उसे सन्तोप नही है। अब तो यह आकाश को पी अधिकृत करने वा प्रयत्त कर रही है। अपनी जिजासा को पूर्व करने के लिए उसने अधकारमध समुद्रतल में और भीयण उद्यालामुखी पर्वेतों में भी प्रवेद्ध करने का साहस विया है। स्वा हिमाच्छादित पर्वेत पर और मुबुळ पर विचरण करने वहाँ के प्यारकारों का अबकोक्त किया है। पृथ्वी पर के छोटे मोटे सभी पदासों के गुणवर्ष वानने के लिए दीर्घ प्रयत्त करके तहा औदिंग

थीरामहृष्यक्षीलामतं वृक्ष इत्यादिको में भी अपने ही समान प्राणस्पन्दन होने का प्रयत्भ अनुभव कर लिया है। इन सब विषयों का यथार्थ बोध प्राप्त

करने के लिए नाना प्रकार के अदभूत यन्त्रों का भी आविष्कार किया है। उसने पृथ्वी, आप, तेज इत्यादि पचभूतो पर आधिपत्य प्राप्त किया, पृथ्वी सम्बन्धी अनेक विषयो का ज्ञान सम्पादन विषा, पर इनसे तुप्त न होकर मुद्रर आकाशस्थित ग्रह-नक्षत्रों की ओर

ą

अपनी तीक्ष्ण दृष्टि दौडायी और उनने भी समाचार प्राप्त नरने में बहतेरी सफलता प्राप्त की। ये हुई स्थल सुप्टि की बाते। मुक्त का ज्ञान सम्पादन करने में भी मनुष्य-जाति ने वैसा ही अपार परिश्रम किया है। जीवन के रहस्यों का अनुशीलन करके उसने उत्त्रान्ति-तत्व का गोध किया है। गरीर और मन के सुक्ष्म गुण-

ब्यापार भी किसी अचिन्त्य नियम-मूत्र से बँधे हुए हैं वह भी उसने देख लिया है और मनुष्य की आयलन-प्रक्ति से परे भी कई घटनाएँ हो सक्ती है, इस बात पर उमे विस्वास होने लगा है।

धर्मों को समझा है। स्यूल जगतु के ही समान सुक्ष्म जगन् ने

यद्यपि पूर्वोक्न उनति और इस शक्ति का उदय पारकात्य देगों में ही हुआ है, तथापि उनका प्रचार भारतवर्ष इत्यादि पूर्वी देशों में भी कुछ कम नहीं हुआ है। प्राच्य और पारचात्य देशो का सम्बन्ध जैसे जैसे अधिक हो। रहा है वैसे वैसे प्राचीन प्राच्य

जीवन-विधि भी परिवर्तित हो रही है और वह पारचात्या ने सांचे में ढल रही है। चीन, जापान, भारतवर्ष इत्यादि देशों नो बर्त-मान स्थिति देखने से इस सिद्धान्त की सत्यना प्रतीत होती है । इसका परिणाम अविष्य में भले ही बुछ भी हो, पर पौर्यास देशो

पर पश्चिमी विचारा भा प्रभाव दिनोदिन अधित पहना जा रहा

इसमें कोई सन्देह दिगायी नहीं देता। भारतवर्ष और अन्य सब देशों के भाग विचार, करूपना

भारतवर्ष और अन्य सब देखों के भाव विवार, कर्मना इस्याद के गुलनात्मक विवेचन करने से यह दिखता है कि ईरवर, आस्मा, परलोन इत्यादि इन्द्रियातीत वस्तुओं का यथाये ज्ञान प्राप्त फरना ही अरवन्त प्राचीन काल से भारतवर्ष ने अपना ध्येय निश्चित कर रखा है। और इस प्रकार का साक्षात्कार और ताज्य प्राप्ति ही किसी भी व्यक्ति का सर्वश्रष्ठ कर्तव्य समझा खाता है। भारतवर्ष के सभी बाचार-विचारों के भूल में यही दक्य आध्यात्मिक ध्यय दिखायों देता है, पर दूसरे देशा का ख्य्य एहिंग सुखोपभीन धी और पाया जाता है।

यशि पाइवास्था ने पचेन्द्रिया के अनुभव के प्रमाण द्वारा कह विज्ञान की बहुतेरी उपति की है, तथािष उपरोक्त प्रमाण-पद्धति उन्हें भारमित्रान के सम्बन्ध में कोई की मागं नहीं दिख्ला पायी—कारण कि सवम, स्वायंहीनता और अन्तर्मुद्ध दृति ही जा-स्वित्रान ना मागं हैं और मन का समय या निरोध हो आरमा-पल्डिय का सावष्ट है। वहिंतुंज पाइवास्य लोग आरस्पिक्षान का मागं विज्ञकुल भूकतर उत्तरोत्तर देहास्मादी और नास्तिक वम मागं विज्ञकुल भूकतर उत्तरोत्तर देहास्मादी और नास्तिक वम मागं विज्ञकुल भूकतर उत्तरोत्तर देहास्मादी और नास्तिक वम मागं है इसमें आस्वर्य ही नहीं। एहिल सुवापभोग ही उनवा मानं है इसमें आस्वर्य ही नहीं। एहिल सुवापभोग ही उनवा मीननामकंत वन मागं बीद इसीकिए उनके सभी प्रयत्न उर्दाणी प्राप्ति के किए हुआ करते हैं। बाद बिज्ञान में द्वारा भोग मुद्ध का जो जान प्राप्त किया उनका उपयोग मुर्गत भोग मुद्ध हो प्रार्थित के किए हो करने ने कारण वे विग्नादिन अधिक प्राप्ति के किए हो करने ने कारण वे विग्नादिन अधिक में पनी और

गरीव होने के तत्त्व पर बना हुआ जाति-विभाग, उनके आविष्कृत

साय ही साय दूसरी ओर अपार दारिद्रच और असन्तोप मा अस्तित्व, भयकर धनत्त्व्या तथा बज्जन्य परदेशहरण और पर-जातिपीडन ये सब उसी भोगसुखलालसा ने परिषाम है। यह भी दिलायी देता है कि उनके अपार भोग-सूख श्राप्त कर लेने पर भी पारचारमों के मन में किचित् शान्ति नहीं आती और मृत्य के वाद में जीवन पर जैसे तैसे विश्वास बरते हुए उन्हें सूरा माम की भी नहीं मिलता। अधिकाधिक शोध वरते वरते पाश्चात्यों मी समझ

में अब कही यह बात आने स्त्री है कि पचेन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा देशकालातीत तस्य का पता कभी नहीं लग सकता। विज्ञान अधिक से अधिक उस तरव का आजास मात्रा घरा देगा, उसवा यथापै शानकाभ कराना विज्ञान की धक्ति वे बाहर की बात है। अत जिस देवता की कुपा से आज तक पादचारय अपने यो शक्तिमात समझते थे और जिसने प्रसाद से उन्हे इतनी धन-सम्पदा मिली थी. उसी के आसन को डवमगाते देख उनकी मानसिक अधान्ति अय और अधिक वढ रही है। उक्त विवेचन द्वारा यह सिद्ध हीता है हि पारचात्यों के जीवन के मूल में विषयलोलपता, स्वार्थपरता और धर्मविद्वास-हीनता ही है। इसी बारण जो पाइचात्यो के समान उप्नति गरना चाहते हैं उन्हें स्वमावत: या जानवृशवर उन्हीं के समान वनना पडेगा और इसीसे ऐसा दिखता भी है हि जापान इत्यादि जिन प्राच्य देशों ने पाइचारयों ने अनुकरण का त्रम चलाया उनमें स्व-जाति और स्वदेश प्रेम के साथ-साथ पाइवारयों के उपरोक्त दीय भी आ पले हैं। पाइनात्यों ने अनुवरण वरने में बही भारी दीव

है। उन्हीं के संसर्ग से हमारे भारतवर्ष में भी जा भावनाएँ प्रविष्ट

हो रही है उन पर विचार करने से उपरोक्त सिद्धान्त की पुष्टि हो जाती है। भारतवासियों ना जीवन सामिक मूल पर प्रतिष्ठित होने के

कारण उनकी सस्कृति एक अपूर्व और निराली सामग्री से निर्मित हुई है। सक्षेप में कहा जाय तो संयम ही उस सस्कृति ना प्राण है। व्यक्ति और समाज, दोनों ही अपना जीवन समम की सहा-यता से नियमित बनायें मही भारतवर्ष के शास्त्री की आज्ञा थी। ' त्याम के लिए ही भीगों का बहुण और परलोक के लिए ही इह-लोक का जीवन" इन बातों का सभी को सभी अवस्थाओं में स्मरण कराते हुए व्यक्ति और समाज का ब्यान शास्त्रों ने इस उच्च ध्येय की ओर आकर्षित कर रखा था। पावचारवों के ससर्गसे इस भावना में कितना अन्तर हो गया, यह कोई भी देख सकता है। भारतवर्ण के पूर्वपरम्परागत सस्कारो और आचार-विचारो में भी अद्भुत कान्ति हो गयी है। भारतवर्ष ने अपने पुराने त्याग और सयम-प्रधान जीवन को छोडकर भोगप्रधान जीवन की स्वीकार कर लिया है। इससे उसकी पुरानी सस्कृति और शिक्षा का लोप हो गया और उसमें नास्तिनता, परानुकरणप्रियता और आत्म-विश्वासहीनता का उदय हो नया और वह कोल्त में पेरे हए सदि की छोही में सदश नि सत्य वन गया । भारतवर्ष का ऐसा प्रतीत होने लगा कि इतने दिनो तक उमने अपना आयुष्य जिस प्रकार व्यतीत विया वह केवल श्रमात्मक या और विज्ञान के सहारे जनति करनेवाले पावपात्यों का हमारे पूर्वपरम्परागत सस्कारो और गानार-विचारों को जगली कहना गलत नहीं है। भौगलालसा से मुग्य होकर भारत अवना पूर्वेतिहास और पूर्व गौरव भूछ गया। इस स्मृतिभ्रम से भारत का बुद्धिनाय हो गया और इस बुद्धिनाम

ने भारत वे अस्तित्व के लोप होने की नौवत ला दी। इसके तिवाग ऐहिंक भोगों की प्रास्ति के लिए उसे अब परमुदापेशी होतर पबता है। अब. उसे भोग-प्रास्ति की उचरोत्तर निकाहोंने लगी। इस तरह दूसरों की नवल करने ने कारण योग और भोग दोनों मार्गों से भप्ट होनर कर्णधार के बिना बायु के वेग में पड़ी हुई नीका के समान भोगासिलायी भारतवर्ष इतस्तत भटकने लगा।

इस तरह पारवारयों ने साथ साथ जनकी धर्मग्लानि का प्रवेश भी इस भारत देश में हुआ। जव-बव नाल ने प्रभाव से सनातन पर्म की क्लानि हुआ नरती है, और जब माया ने अनि-

वंचनीय प्रभाव से मुख्य होकर मनुष्य ऐहिक मुल-लाभ को ही सर्वस्व समझने लगता है और अपने जीवन था उसी में अपस्यय करने लगता है, और आरमा, मुक्ति इस्यदि सभी अतीरिद्रय पदार्थे कियाता है, और आरमा, मुक्ति इस्यदि सभी अतीरिद्रय पदार्थे कियाता है, ऐहिंदि सम्पन्ति और इन्द्रियसुर्तों था नाना प्रभार से उपभोष करने पर भी जब उसे सानित नहीं मिलती, और जब वह असानित को वेदनाओं से हाहावार करने लगता है तय श्रीभगवान अपनी महिमा से सनावन धमं का उड़ार करने के लिए अवतार लेते हैं और दुवंद मनुष्यों पर इपा बरने उनका हाथ पर बरन उन के साम में मितिनिद्रत करते हैं। मधार्थ में यह धमं के मार्थ में मितिनी प्रयत्न हों मधार्थ है, यह देसवर मन सदस हो जाता है। यदि धमं नाम यो नोई समार्थ वन्दु है और विधि व निवसों ने अनुसार मनुष्यप्राणी उसे प्राप्त वर साता है, तो नहना होगा कि आधुनिक भोग-

परायण मानवजीवन उस वस्त (धर्म) से अत्यन्त ही दूर है।

विज्ञान की सहायता से अनेक प्रकार के ऐहिक सुखों की प्राप्ति करने में सफल होने पर भी मनुष्य के मन को शान्ति नहीं मिलों है, उसका कारण यही धर्मच्छानि है। इस धर्मच्छानि का प्रतिकार कीन करेगा?

गीता में भगवान बीकृष्ण ने आश्वासन दिया है कि ससार में जब जब धर्म को ग्लानि होती है तब तब अपनी भाषा की शनित का अवलम्बन करके में शरीर धारण करता हूँ और उस ग्लानि को दूर कर मनुष्य को पुन शान्ति-मुख का अधिकारी बनाता हुँ। ऐसे अवतारों के चरण अपने वक्ष स्थल पर धारण कर यह भारतभमि आज तक अनेक बार धन्य हुई है। युगप्रयोजन की उपस्थिति होने पर ऐसे अभितग्णसम्पन्न अवतारी पुरुपी का शभागमन भारतवर्षं में अभी तक होते हुए दीख पडता है। सिर्फ ४०० वर्ष पूर्व श्रीकृष्णचैतन्य भारती द्वारा प्रचारित श्रीहरि के अपूर्व नाम-सकीतंन से भारतवर्ष के उत्मत्तपाय होने की वार्ता जगत् में प्रसिद्ध ही है। अभी भी नवा वैसा समय आ बया था? सारे ससार द्वारा तुच्छ माने हुए नष्टगीरव और दरिद्र पुरातन भारत-वर्ष मे अब क्या पून युगप्रयोजन उपस्थित हो गया था और परम करुणामय श्रीभगवान को सनातन-धर्मरक्षणार्थ पून अवतार लेना आवश्यक हो गया था ? पाठकगण ! जिस अर्थेप कल्याणसम्पत महापुरुष की कथा हम आप को सुना रहे हैं उसे आद्योपान्त सुन लेने पर आप को निश्चय हो जायेगा कि यथार्थ म ऐसा ही हुआ था। श्रीराम, श्रीकृष्ण इत्यादि रूप से पूर्व युगो में अवतीर्ण होकर सनातन धर्म की सस्थापना जिन्होंने की थी उन्हीं के चरणरज यगप्रयोजन सिद्ध करने ने लिए भारतवर्ष पर पन एक दार लगने से यह पुरातन भारतवर्ष सचमुच घन्य हो गया है।

बौरामकृत्पक्षीकामृत ć

"जितने मत उतने पथ," "अन्त करणपूर्वक किसी भी पप

पाठकवृन्द । चलिये, पराविधा को इस ससार में पुन लाने

आलोचना और घ्यान करके आप और हम दोनो पवित्र वर्ने !!

का अनुष्ठान बरो, तुम्हे श्रीभगवान की प्राप्ति अदस्य होगी'---उनके इत पवित्र आशीर्वचनों को श्रद्धाल अन्त करण से श्रवण

की जिये।

के लिए उन्होने जो अलौनिक स्वार्यत्याग और तपस्या की, उसकी

मनन करे और उनके कामगन्धहोन पुण्य चरित्र की यथाग्रानित

### २. कामारपुक्र और माता-पिता

' जब मेरे पिता सस्ते से वाते थे, तब आसपास के लोग अपनी जन्दी उठकट पाठे हो वाते थे और श्रादरपूर्वक नहा करते क दिसो वे जा रहे हैं!' '

'जब वे साताब में स्नान करते ये, सो उनका स्मान समाप्त होते सक कोई भी दूधरा मनुष्य सालाब में मही सनस्ता था !

"ईरवर का नामस्मरण वरने समय जनका वक्ष स्थल आरक्त हो जाता वा है"

"मांव के कोन ऋषि के समान उनका आदर करते थे ।" ---बीरामहरण

 बीरामहृध्यक्षीकामृत

80

दारिद्रथ में सन्तोपजनक शान्ति नहीं है. जिस सासारिक सभाव में नि स्वार्य प्रेम नहीं हैं, जिन दरिंद्र माता-पिता ने हदम में त्याग, पवित्रता, कोमलता और दया नहीं है, ऐसे स्थानों में महापृष्णों का जन्म होने कभी नहीं दिसाबी दिया। विचार करने से अवतारी पुरुषों ने दरिद्र गृह में अन्म लेने ना जनके भावी जीवन से एक प्रकार ना गृह सम्बन्ध दिलामी देता है, कारण कि यवा और प्रौड अवस्था में उन्हें विशेषत. दरिद्र और द खी लोगो ने साथ ही मिलजलकर, उननी हृदय की अगानि को दूर करने का कार्य करना पडता है। अत यदि वे ऐसे लोगो की अवस्था से आरम्भ से हो परिचित्र और सहानभृतिशोल न हो तो वह कार्य उनने हाथो कैसे सिद्ध हो ? इतना ही नही, हम पहले ही देख चुके हैं कि समाज से धर्मंग्लानि को दर करने के ही लिए अवतारी पुरेषों का जन्म होता है। इस कार्य की सम्पन्न करने के लिए उन्हें पुराने वर्मसम्प्रदायों की तत्कालीन अवस्था ना ज्ञान अवस्य रहना ही चाहिए, क्योरि इन सब प्राचीन सन्प्र-दायों की तत्कालीन ग्लानि के कारणों की भीमाना करने उन्हें पूर्व बना देने बाला नया सम्प्रदाय स्थापन करना पडता है। इन बातों का परिचय प्राप्त करने का सयोग श्रीमानों की बडी बडी हवेलियों में नहीं प्राप्त हो सकता । यह अनुभव तो दरिद्रों की सौपडी में ही मिलता है, बयोबि सासारिक मुख-मोगों से बनित मनुष्यो ना ही ध्यान ईरवर, धर्म इत्यादि विषयो नी और आपृष्ट होता है। जर्पात् बाकी सब अगह धर्म की ग्लानि रहने पर भी दरित्र की कृटिया में पुरानी धर्मविधियाँ योडी बहन जीविन दीस पडती है। सम्भवतः इसी नारम जगद्गुरु महापुरेष दरिद्र परि-गारो में ही जन्म लेना पसन्द गारते हैं। हमारे चरित्र-गायर में

जन्म हेर्ने में उक्न नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, ऐसा दिखायी देता है।

हुमली जिले के वायव्य भाग में जहाँ पर वांकुड़। और मेविनी-पुर जिले जुड़े हुए हैं, वहीं पर एक त्रिकोण में परस्पर लगे हुए श्रीपुर, कामारपुतृर और मुकुन्दपुर नामक तीन ग्राम वहीं हुए हैं। ये तीनो प्राम अलग होते हुए भी पाहर के मनुष्य को एक ही ग्राम के तीन मोहल्ले जैंस दीस पढते हैं। आसपास के ग्रामय में इन तीनो ग्रामो का एक ही नाम कामारपुकुर प्रमिद्ध है। शायद गाँव के जमीदार बामारपुकुर पढ़ वस्तु दिनों तक रहे हीं, इसी-लिए मीनो का नाम कामारपुकुर पढ़ वसा हो। जिस समय की बार्ती हम कह रहे हैं, उस समय वर्दशन के महाराजा के गुक्वरा के श्रीयुत गोपीलाल, सुबलाल इत्यादि गीस्वामी बामारपुकुर के जमीदार थे।

कामारपुकुर के उत्तर में १६ कोस की दूरी पर वर्ववान शहर हैं और वहीं से कामारपुकुर जाने के लिए पक्की सडक है। यह सडक इस गाँव की आधी परिकाम करती हुई नैनहत्य की और धीजगमायपुरी नो आधी है। पैदक जाने वाले अद्देश मानी और सीजगमायपुरी नो मही हाते देश जाने वाले अद्देश मानी और सन् १८६७ के साल में बगाल से महेरिया का पहले पहल

चन् (८६७ क नाल न वनाल न नलाखा का पहल पहल आक्रमण हुवा। उसके पूर्व कृषियधान वमाल के बाम फानित और अानव से मानो पूर्ण ये। विश्वपत हुबली प्रान्त के विस्तीण धारय-क्षेत्रों के बीच बसे हुए ये छोटे गाँव किसी विशाल हरित समुद्र में तैरने वाले छोटे छोटे टापुओं के सद्बा दीखते थे। उपजाऊ जमीन, साने पीने की सामग्री, यथेच्छ स्वच्छ और निर्मल वायु में नित्य परिश्रम---इनके कारण इन ग्रामवासियों के शरीर हुप्टपुष्ट रहते में और इनके मन में सर्वंदा प्रेम और सत्तोष निवास करता या। इन ग्रामो में सदा मनुष्यों की चहल-पहल बनी रहती मी और स्ती के सिवाय छोटे-मीटे घरेलू उद्योग भी हुआ नरते में । कामारपुकुर में ब्राह्मण, कास्य, लुकाहा, कुम्हार, ढीमर, बमोड हस्पादि कई प्रकार की जावियों निवास नरती भी। गाँव में तीन चार वहे तालाब है, उनमें से सब से बंबा हालदारपुकुर है। इनमें से कुछ में वातरल इत्यादि कमल होने के कारण उनकी अपूर्व शोध है। गाँव के बहुतरे भर इंटो के हैं। स्वान स्थान पर लडहर और देवालय दिखायों देते हैं जिससे ग्राम की पूर्व स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। गाँव के बावव्य और ईवान में दो स्थान है। पहले स्मान के उस पार चरानाह, ग्राणिवराज की सार्वजनिन उपयोग के लिए दी हुई जमराई और दानोदर नद हैं।

मानारपुकुर के उत्तर में एक मील पर भूरसुबी प्राप्त है। वहीं माणिकचन्द्र बन्दीभाष्याय नाम ने एक धनाडच सज्जन रहते थे। आसपाम के गाँवी में वें 'माणिकराज' नाम क्षे भुप्रसिद्ध थे। पूर्वोक्त अमराई के सिवाय खार्व जनिक उपयोग के छिए उन्होंने कई तालाय सनवाये है। ऐसा बहा जाता है कि अनके यहाँ अनेक बार कस प्राह्मण-मीजन दियें गये।

श्राह्माण-माजन । दय गय । शामारपुकुर ने परित्रम में एन शास पास है। पहले ये ग्राम वहे सुरा और देरे तामन तीन गाँव पास पास है। पहले ये ग्राम वहे सम्पत्र थे। हम जिस समय की चर्चा कर रहे हैं, उस समय तीनो गाँवा ने जमीदार रामानन्दराव थे। वे विशेष घनाउप तो नही थे, पर अपनी प्रजा को बटा क्ट देते थे। विसो भी कारण यदि विमी से उनकी अनवन हो जातो तो उसका सर्वेनास करने में वे बागा-पीछा नही देवते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सर्वे सन्तति अस्पाव् रहीं । लोगां को ठगने के कारण ही वे निवेश हुए और उनको सम्पत्ति का विनाश हुआ ।

तगरग १५० वर्ष पूर्व मध्यस्यितिवाला, धर्मनिष्ठ, सदाचारो, मुलीन और श्रीरामकदोपासक चटकी नामक एक कुटुन्न इस प्राम म निवास करता था। उस फुल में श्रीयुत माणिन राम चटलीं को तीन पुत्र और एक पुनी थी। सबसे यह पुत्र सहिराम का ज्यामग सन् १७७५ में जन्म हुआ। उसके एक्वात रामक्षीला माम की कथा और निधियाल वया बानाईयम दो पुत्र हुए।

को करचा और निधियान तथा नागाईयम दो पुत्र हुए। धेम्यत स्विराम तथा जागाईयम दो पुत्र हुए। धेम्यत स्विराम न अपन वत्रकार में विद्याणे साधन में लिए किसी ज्यान-धन्य को खिला प्राप्त को थी या नहीं यह तो विद्यात तथा हिया हिया है स्वराम स्वराधित हा हुए। वे स्वराम देवा है स्वराम देवा है से हुए के और दुवले पत्रले थ पर मलिवान थ। वे मीरवर्ण है से सूच में की प्राप्त स्वरापर स्वराम विद्या पर मिलवान थ। वे मीरवर्ण है से सूच में सिर्व वर्ण से स्वरापर स्वराम विद्या की स्वरापर स्वराम विद्या की सीर निस्मति सन्धान कर इत्वादि के पश्चात वीराम विद्या की सीर निस्मति सन्धान कर इत्वादि के पश्चात वीराम विद्या के सूच निस्मति करते थ। चूडो से वे पनी सूचा में स्वराम विद्या करने वहा सी स्वराम नहीं करते थ। इत्वा सही का सही का पानी भी व वहा पी करता थ। करवा पित निर्माण करने वाह साहण के हाम का पानी भी व वहा पी करता थ। किया वात निस्मति करने वाह साहण के सुच का पानी भी व वहा पी क्या पान निर्माण के सम्वराम हम्मत हान क कारण माववालों की उनम्ब बडी महा भी और वे लोग वनका वहा बादर पर स्वर्त थ। पिता की मृत्यु क वाद ससार ना सब भार स्विराम पर

विता की मृत्यु के बाद ससार की अब भार स्विद्शाम पर ही आ पड़ा। पन-माल में ही रहकर उन्होंने अपनी ससार-यात्रा युरु की। पिता की मृत्यु के पून ही इनका विवाह हो बना या, पर पत्नी छोटी आयु में ही मर गयी। इस कारण उन्होंने २४ दे वर्ष (१७९९) में पुतः विवाह किया। इनकी हितीय पत्नी का नाम 'चन्द्रमणि' या। घर के लोग इन्हे 'चन्द्रा' ही कहा करते थे। उसका मायका 'सराठी मायापुर' ग्राप्त में या। वह सुस्वरूपा, मरलहदया और देवता तथा बाह्यणो पर बहुत निष्ठा रखने वाली थी। उसका अन्त करण धडालु और प्रेम-सम्पन्न होने के कारण वह सवको प्रिय थी। विवाह काल में उसकी आयु आठ वर्ष की थी (जन्म १७९१ में हुआ या)। विवाह के ६-७ वर्ष वाद (१८०५ –०९) उतके प्रथम पुत्र रामकुमार का जन्म हुआ। तरावस्वार ५-६ वर्ष में (१८१०-११)पुत्री कारवायमी और उसके १६ वर्ष वाद (१८२६ –२७) हितीय पुत्र रामेश्वरूप वाजन्म हुआ।

धार्मिकता के साथ संसार-यात्रा करना कितना विठन है इसका अनुभव शुदिराम को गीझ ही हुआ। प्राय कारवामनी के जन्म के थोडे ही दिनों के उपरान्त (१८१४) उनकी परीक्षा वा विवट प्रसग आया । देरे गाँव का जमीदार रामानन्दराय दुष्ट स्वभाव का था, यह ऊपर कह ही आये है। देरे गाँव वे एक गृहस्य पर वह जमीदार रुप्ट हो पढा और एक झुठा मुक्दमा उस पर दायर किया और अपनी ओर से श्रुदिराम को झूठी साक्षी देने के लिए कहा । धर्मपरायण क्षदिराम सदा कानुन-कायदा और वकील-अदालत से डरा करते थे और सच्ची बात के लिए भी अदालत से इरा करते में और उसके लिए भी अदालत की सीदी पर नदम रतना पसन्द नहीं करते थे। अत वे जमीदार के इस कार्य से बड़े सक्ट में पड गये। जमीदार की ओर से झुठी गवाही देने के लिए इन्बार करने पर जमीदार का उनसे रुप्ट हो जाना जानते हुए भी उन्होंने ऐसी गवाही देने से नाही वर दी। परिणाम जो होना था वहीं हुआ। जमीदार ने शुदिराम पर भी झूठों नारिश पर

दी और उसमे विजय प्राप्त कर क्षुदिराम की सारी सम्पति नीलाम करा दी । बेचारे क्षुदिराम को गाँव में रहने के लिए जगह भी बाकी नहीं रही। इस नकट ने सभी फ्रामवासियों के दिल को पिपला दिया, पर जमीदार के विरोधी खुदिराम की सहायता

कामारपुक्र और माता-विता

देने का साहस किसे हो सकता था? इस प्रकार ४० वे वर्ष में अदिराम का सर्वस्व विनाश हो गया। पूर्वजो की और अपनी बमायो हुई सम्पत्ति अदाजन १५०

बीघे जमीन बाय के प्रवल वेग से वादल के टुकडे के समान क्षण-भर में नष्ट हो गयी, परन्तु इस वारुण विपत्ति में भी वे अपनी धर्मनिष्ठा से तिल भर भी विचलित नही हुए। उन्होने अपना सर्व

भार श्रीरामचन्द्रजी के पादपची में सौपकर दुर्जन से दूर रहना ही अच्छा, इस नीतिवास्य का विचार करके अपने रहने के घर और प्राम से शान्तचित्त होकर सदा वे लिए विदा ले ली।

कपर यह आये है कि कामारपुक्र में सुखलाल गोस्वामी रहते थे । समानवील होने के कारण क्षविराम से इनका चनिष्ठ परि-थय था। क्षिराम के सकट का हाल जानते ही उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा लाकी करके शुदिराम को अपने यहा बुलवाया।

शुदिराम को सकट-समुद्र म यह बढा आधार हो गया । श्रीभग-वान् की अचिन्त्य कीळा ने ही मोस्वामीजी को ऐसी युद्धि दी, यह विश्वास उनक मन में हो गया और कृतज्ञतापूर्वक उन्होंने यह निमन्त्रण स्वीकार किया । तब से क्षुदिराम कामारपुक्र में रहने

लगे । उदारहृदय सुखलाल को इससे वडा आनन्द हुआ और धर्म-

१।। बीघा जमीम उनके नाम से लगा दी।

परायण क्षदिराम की ससार-यात्रा ठीक चलाने की गरज से उन्होंने

### कामारपुकुर में कल्याणमय संसार

94

"मिरी माता अस्यत सरल स्वभाव नी पी। दूसरो को भोजन कराना उन्हें बहुत प्रिय था। यह छोटे बच्चा पर बहुत ग्रेम करती थी।"

—श्रीदामद्वरण

जिस दिन धुदिराम अपनी पत्नी पुत्र और पुत्री को लेकर यामारपुबुर की पर्णंकुटी में पहले पहले रहने वे लिए गये उस दिन उनके मन वे विचार क्या रहे हागे, इसे कहने की अपेका मत्पना करना ही अधिय उपयुक्त होवा ! ईच्यांड्रेप-पूर्ण ससार उस दिन दोनो को अमावस्या की भयानक बालरात्रि में स्मशान में समान मालूम पढने लगा। मुखलाल गोस्वामी मा स्नेह, उदा-रता, दया इत्यादि गुणो ने उनके अन्त बरण में मुख समय सुरा-आशा का प्रकाश डाला, पर दूसरे ही क्षण वह प्रकाश मिट गया, और पुन उनक अन्तदनक्षुओं को सर्वेत्र अन्धकार ही दिसामी देने लगा। अपनी पूर्वस्थिति और वर्तमात्र स्थिति के अन्तर का निचार उनके मन में बार बार आन ल्या। घ्यान रहे नि सक्ट आने पर ही मन्ष्य को ससार बी नि सारता और अनित्यता का निरुवय होता है, अतएय क्षुदिराम ने हृदय में इस समय धैराग्य मा उदय होना स्वाभाविक ही था। उपरोक्त कथनानुसार आदनपंकारक और अपाचित रीति से आश्रय मिलने की बात का स्मरण आने से जनका हृदय ईश्वर की भक्ति और निभंगता से पूर्ण हो गया और शीरामचन्द्र जी के चरणो में पूर्णतया आत्मसमर्पेय करके समार

ŧΒ

से उदाबीन रहते हुए उन्होंने अपना रामय अन श्रीभगनान् के पूजा-व्यान में व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया । संसार में रहते हुए भी सम्रार से उदासीन रहने के कारण वे अपने दिन एक बानप्रस्थी के सम्रान विताने रूपे।

इसी अवधि में एक ऐसी घटना हुई जिससे उनकी धार्मिक श्रद्धा और वह गयी । एक दिन उन्हें किसी कार्य के लिए समीप के एक गाव में जाना पड़ा। लीटते समय वे थककर एक वृक्ष के नीचे विश्वास करने लगे और उनकी ऑस लग गयी। इसने मे उन्हें एक विचित्र स्वप्न दिख पडा । श्रोरामचन्द्रजी वास वेश में सामने खड़े है और एक स्थान की ओर उमली से इजारा कर रहे हैं और कहते है, "मै इस जगह विन्तने दिनों से भूसा पड़ा हैं, मुझे अपने घर ले चल, तेरी सेवा बहण करने की मेरी वड़ी इच्छा है।" भगवान की ऐसी अकल्पित कपा देख उनका हृदय गदगद हो गया, नेत्रों से आनन्दाश्य निकलने छगे। इतने ही में उनकी नीद खुल गयी। वे इस अद्भुत स्वय्न का अर्थ बन में विचार ही रहे थे कि इसने में उनकी बेप्टि एक स्थान पर पड़ी और उन्होंने पहचान लिया कि स्वप्न में श्रीरामचन्द्रजी द्वारा निदिष्ट स्थान पहीं है । उसी क्षण वे वहाँ में उठे और पास जाकर देखते हैं कि एक सुन्दर भालगाम भिला पर एक भूजन अपना फन फैंडाए डोल रहा है । उनकी आहट पाते ही सर्प कही अदस्य हो गया ! सुदिराम ने आगे बढ़कर वह बिला हाय में छे छी और उसके निह्नों को जो देखा तो वह यथार्थ में रघुवीर शिला थी ! यह देखकर उनके आनन्द का पाराबार नहीं रहा । उसके पश्चात घर आकर उन्होंने उस शिखा की प्राष्ट्रपतिष्ठा की और उस समय से वे सदा उसकी पूजा करने छगं।

श्रीरामचन्द्रजी के खिवाय वे धीसीतला देवी की भी भूता करते थे। एन के बाद एक उनने दुष्टिन समाप्त होने रूपे और सूचिराम भी सब शरार के दु खार क्यांत ने उरासीन होनर सारा भार परमेश्वर को सीप झान्त चित्त से धर्ममार्ग में अपने दिन चिताने रूपे। पर में विसी निसी दिन मूट्ठी भर अप भी नहीं रहता था। साध्यी चन्द्रादेवी वह बात अति दु जित हवय से अपने पति से निवेदन विधा बरता थी। इसे मुननर सृचिराम रूप्तमान विचल्तिन निधा बरता थी। इसे मुननर सृचिराम रूप्तमान विचल्तिन नहीं होते से और अपनी पत्नी वी सह आदासन देत थे पि बाई हुर्ज नहीं, यदि थीरामचन्द्रजी पी ही

करेंगे। सरलहृदय चन्द्रादेवी भी अपने पति ने समान ईश्वर पर भार समर्पण करने अपने गृहवार्ष म लग जाती थी और चमलार ऐसा होता चा कि उस दिन का सकट किसी न किसी तरह दूर होता ही था। परन्तु इस प्रकार के बठिन सकट ध्युदिराम को अधिग दिनो तक नहीं भोगने पर । श्रीवुत मुखळालजी ने इन्हें जो डेंग्र भीमा

तन नहीं भागन पर। श्रानुत मुखलालना न इन्हें आंडे के पीपी जमीत दी थी उसी में शीध ही इनके छोट से परिवार ने निवाह और अतिथि-अभ्यामतो पी सेवा ने लिए पर्याप्त अमे पैदा होंने स्था। ने प्रपत्त को अपनी जमीन पशीदारी पर द देते में और बोनी ने समय श्रीरामचन्द्र ना नाम लेगर पहले स्वय पुछ मुद्ठी पान वो देते थे। तत्पदनात दोष नाम ना और लाग निया परते ये। इस मुनार २-३ वर्ष बीत मुसे और ध्विराम ने गरिवार ना

चे । इस प्रवार २-३ वर्ष बीत गये और झूबिराम वे गरिवार का निर्माह मोटे अझ वस्थ से किसी तरह चलने रूगा । पर इन दो-तीन ययों में उनके हृदय में ग्रान्ति, सन्तोष और ईस्वरिनर्मस्ता जैमी दुउ हुई, बैमी विरलो के ही भाव्य में होनी हैं । मन निरन्तर अन्तर्मुख रहने वे कारण उन्हें बीच बीच में दिव्य दर्शन होते लगे ! रोज प्रात साथ सध्या करते समय गायती का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो जाते थे कि उनका बद्ध स्थल आरवत हो जाता था और मृंद हुए नहीं से अविरल प्रेमायुधारा वहने लग जाती थी। प्रभात समय हाथ में टोकनी लेकर पूजा के लिए फूल तोडते समय उन्हें ऐसा दिखता या कि उनकी आराज्य श्रीसीतला देवी अध्ट-वर्षीय कन्या का रूप लेकर रक्तवस्त्र परिधान दिये हुए और अनेक प्रकार के अलगार पहने हेंसती हँसती उनके साथ आ रही हों और फूलों क येडो की डालिया को जुवाकर उन्हें कुल तोडने म सहायसा दे रही हो । इसी प्रकार और अन्य दिब्य दर्शनी से जनमा ह्राय्य सदा उत्साहपूर्ण रहा करता था और अन्त नरण में दृढ विश्वास तथा भिनत के पदादा के मुख पर प्रकट होंने से जनका नेहरा सदा तेजस्वी दिलायी वेता था। उनकी धीर गम्भीर प्रधान्त और तेजस्वी मुद्रा को दलकर बामवासिया के मन में उनक प्रति भीरे भीरे वहत मस्ति और शदा हाने लगी और दे छोग ऋषि में समान उनका आदर बारने लगे । वे जब बास्ते से जाते ये ती ग्रामवासी अपनी वात वस्द कर देते ये आर वह आदर से जठकर जनका सम्मान वरते थे। तालाव में जब वे स्वान मरते रहते तब उनका स्नान समाप्त होने तब कोई दूसरा मसुव्य तालाव में नहीं उत्तरता था। उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सनता है इस दृढ भावना से बामवासी अपन सूख दृ ख के प्रस्ता में उनसे आझीर्जाट लेते हो ।

श्रीमती चन्द्रादेवी स्मह और मरलता वी मूर्ति थी । उनकी अलीकिक दमा और प्रेम से मुख्य होनर ब्रामचासी माता के समान उनका आदर वरत थे । सकट वे समय उन्हें उनसे सहानुसूति और यथामिकत सहायता अवस्य मिला व रती थी। गरीबो को पूर्ण निहस्तय था कि चन्द्रादेवी के पास जाने से मुद्ठी भर मिक्षा तो मिलेगी हो, पर उनके स्तेहपुर्ण व द्यामय दर्गने से अन्तराया को ग्रान्ति भी भिलेगी। उनके पर का दरकाजा हमारे लिए सदा खुटा है यह वात साधु, सन्यासी तथा फकीर लोगों को मालूम यी। पदास के बालक भी जानते थे कि चन्द्रादेवी के पास हठ करने से उनकी मौंच अवस्य पूर्ण होगी। इस तरह गाँव ने वास हठ करने से उनकी मौंच अवस्य पूर्ण होगी। इस तरह गाँव ने वास हत है। उनकी मौंच अवस्य पूर्ण होगी। इस तरह गाँव ने वास हत करने से उनकी मौंच अवस्य पूर्ण होगी। इस तरह गाँव ने वास लाग कारा करते थे और वह छोटो सी पर्णकुटी एव प्रकार की अपूर्व सारित से सदा प्राप्ति से स्वयं प्राप्ति से स्वयं स्वय

हम यह जुने हैं वि क्षुदिराम की रामलीला नाम की एक बहिन और निविराम, बनाईराम (रामक्नाई) नाम ये दो छोटे भाई थे। देरे ग्राम का सर्वस्व कप्ट होने के समय रामलीला ३५ वर्ष की और भाई लोग ३० तथा २५ वर्ष के थे ! पश्चिम में प्र कोस पर छिलीमपुर में भागवत बढोपाच्याय वे साथ रामलीला का वियाह हुआ था और उसे रामचाद नाम का एक पुत्र और हैमागिनी नाम की एक पुत्री उपन्न हुई थी । शुदिराम के सकट में समय इन बच्चाकी उस्र त्रमश २१ और १६ वर्ष मी थीं। श्रीयुत रामचाद मेदिनीपुर म बवालत बरने एय थे। हेमागिनी ना जन्म देरे ग्राम म अपने मामा ने ही घर म हुआ था। नामा ने घर के सब लोग उस पर बड़ा प्रेम करते ये और विवाहपोग्य होने पर उन्होने ही स्वय उनवा विवाह वामारपुतुर वे वायव्य मे २५ कीस पर शिरड ग्राम में श्रीकृष्णचन्द्र मूनर्जी वे साथ वर दिया । बाद में हेमानिनी ने चार पुत्र—राषद, रामरतन, हृदयराम और रोजाराम—हुए ।

स्तुदिराम ने भाई निधिराम की सत्तान का पता नहीं लगता।
सबसे कनिष्ठ रामकनाई को रामतारक उर्फ हलझारी और
कालिदास, दो पुन हुए। रामकनाई भिन्तमान और भावुन हुस्य
के था। एक बार किसी मण्डलों में रामचरित नाटक हो रहा
था। उसे वह देश रहा था। राम के बनवास प्रधान को देसते देखते
बह इतना तन्तम हो गया कि सभी घटना यथा थे हैं, इस भावना
से राम को बनवास भेजने के लिए एड्बन्स करन बाली केकेसी
का बेत आराण बरन बाले पान को सारन के लिए यह राभभूमि
पर जा बड़ा।

रामशीला के पुत्र रामचा व मेदिनीपुर में वकालत करने लगे थे। उन्ह अपने राजगार म भीरे भीरे बच्छी कमाई होने लगी। अपने मामा के सकट को देखकर व प्रतिमास १५) क्षुदिराम को और निधिराम तथा कनाईराम प्रत्यक् को १०) मासिन भजन लगे। समय समय पर अपने भानज वा समाचार न मिलने से क्षदिराम को चैन नहीं पडती थी और उसका कूशल समाचार . जानने के लिए क्षदिराम मेदिनीपुर चले जाते थे और २४ दिन वहाँ रहकर कामारपुकुर वापस था जाते थे। इसी तरह एवा बार मेदिनीपुर जाते समय एक घटना हुई जिससे क्षुदिराम का बन्त करण मिलना भनितपूर्ण या इस बात का पता रूपता है। मेदितीपुर कामारपुकुर क नैकत्य मे ८० मील पर है। बहत दिना है रामचान्द का समाचार न मिलन के कारण क्षदिरास को वडी चिन्ता थी और दे मंदिनीद्धर जान के किए घर से निकले । माघ-फाल्गुन रा महीना होगा । इस समय वेल के बुधा क सब परा झड जाते हैं और नय पत्त निवलते तक महादेव को चढाने के लिए लोगा को वलपत्र बड़ी विटनाई से मिलता है। धर से निकलने के पूर्व बुछ दिनों तन यही बठिनाई श्रुदिराम मो भी हुई भी । सहिराम बहे तहके ही स्वाना हुए और १५-१६ मील चलकर

स्विराम यहे तडके ही रवाना हुए और १५-१६ मील चलकर एक गांव में पहुँचे। वहाँ विल्ववृक्ष पर हाल ही में पत्ते निक ने ये। उन्हें देगकर उनको वढा आनन्द हुआ। मेरिनीपुर लाने की बात मूलकर वे उस गांव य गये और टोक्ची और यहर परिंद एयं। टोक्ची और उस परिंद उस परिंद एयं। टोक्ची को पोकर उसमें नये वोमक वोमल दिल्लपप्री शोर उसकर उस रही पर्व पत्ते प्रोच के परिंदा के प्रोच हिस्स हों। देश वह पर्व प्रोच के प्राच पर पहुँचे और स्तान करके उन्होंने उन विल्वपप्री से वें अनन्द और मित में साथ श्रीमहावेष और श्रीमीत जा देखी की पूजा की। तत्त्वकात्त भोजन परते यें है। अवसर पावर चन्द्रादेखी में श्रीद्यास से मेदिनीपुरम जार वापस छोट आने मा बारण पुछा और नये नवे दिल्लप्री से देवार्चन करने में लेक अवसर पावर चन्द्रादेखी में श्रीद्यास से मेदिनीपुरम जार वापस छोट आने मा बारण पुछा और नये नवे दिल्लप्री से देवार्चन करने में मेरिनीपुर के जिल्लप्री पावर उस से प्राच काना भूग गये, ऐसा जानकर उस यहा अवस्त हुआ। इसर दिन सक उटकर श्रीदाम पुन मेदिनीपुर के गिए रवाना हुए। अस्तु—

कामाराष्ट्रमुर आने क्षरितान का का नामाराष्ट्रमुर अने क्षरितान का का नामाराष्ट्रमुर आने क्षरितान का का नामाराष्ट्रमुर अने क्षरितान का का नामाराष्ट्रमुर अग्ने का नामाराष्ट्रमुर के वासका में एक पोत्त वासका क्षरितान के नामाराष्ट्रमुर के नासका में एक पोत्त वासका माना का नामाराष्ट्रमुर के नासका में एक पोत्त वासका माना का नामाराष्ट्रमुर के नासका में एक पोत्त नामाराष्ट्रमुर कि नासका में एक पोत्त नामाराष्ट्रमुर कि नासका में एक पोत्त नामाराष्ट्रमुर का नामाराष्ट्रमुर का नामाराष्ट्रमाराष्ट्रमुर का नामाराष्ट्रमुर वासका नामाराष्ट्रमुर का नामाराष्ट्रम का नामाराष्ट्रमुर का नामार

वीन-चार वर्षं और बीत गय । इस अवधि में श्रीरामचन्द्रजी

निर्वाह में सहायता करने लगा था। अत अब पूर्ववत् क्षुदिराम को सासारिक कप्ट नही रहा । शान्ति-स्वस्त्ययन आदि कर्मों में रामकुमार निष्ण हो नया था और ऐसा कहा जाता है कि इन नर्मों में उसे देवी शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। ज्ञास्त्रों के अध्ययन से उसे शक्ति की उपासना में बड़ी श्रद्धा हो गयी थी और उसने एक गुरु से दबीमन्त्र की दीक्षा भी ठी थी। अपने इप्टरेव की

पूजा बरते समय एव दिन जमे एक अदस्त दर्शन हुआ। उसे ज्योतिषरास्त्र में सिद्धि शस्त न रने के लिए साक्षात देवी ही उसके जिह्नाप्र पर एक मन्त्र अपनी उगली से लिख रही है, ऐसा दर्गन उसे हुआ ! उस दिन से रोगी नो देखते ही उसे आराम होगा या नहीं इसकी जानवारी रामकुमार को होने लगी और रागिया के बारे में बह जो कुछ वहता बह सच निवल्ता था। एक बार एक गृहस्य अपनी पत्नी क साथ नदी म नहान आय थ । रामरुमार भी नदी पर था। उस स्त्रों व मेंह वी आर दृष्टि जाते ही रामभुमार जान गया कि यह स्थी कर मरन वारी है और यह बात उसने उसके पनि से भी बता दी । स्त्री निरोगी थी, अत' उसने पति का यह बात क्षुठ बँची परतृ सचम्म ही वर रत्री दूसरे दिन अचानक मर गयी। रामयूमार का अपनी स्त्री का भी मरणकाल मालूम हो गया था । प्रसव रखते ही वह नर जायेगी, यह उसे विदित या और हुआ भी वैसा ही।

सन् १८३५ ई० म ब्रोहिराम को पुन तीर्थयात्रा करने की इक्जा हुई। उस समय उनकी आयु ६० वय की हो गयी थी, सब भी उन्होंने गया पैदल जाने का विचार विचा? नीर्ययाक्ष क सम्बन्ध में हृदक में हुमें क बताया कि कार्यायनी बीमार थी और उसे देखने हे लिए क्षुदिराम जानुर गाव आये। अपनी क्या को लगातार बकते और हायपैर परकते देखकर व जान गये कि इसे भूनवाया हा गयी है। उन्हान श्रीयमवान् का स्मरक करने कहा। तु भूत

र्रेडम परित्र मान्यान रचान वर हिम बीटे हमें उपीने बताया आदि यात्रवा में हम नाद मण बमाग बन्ववार (न्त्रामी सारदान्दर्स) पा हैं। प्रभं अदद का अपयोग उपहुत्त बीरावपुरण के सिन्दर्भ हैं। विमाह

हो या कोई भी हो, मेरी लडकी को छोडकर चला जा।" उस भृत ने कहा, "तम यदि गया में पिण्डदान करोगे तो में इस योनि से युक्त हो जाऊँगा । इसलिए जब तुम गया जाने के लिए रवाना होगे उसी समय में भी तुम्हारी लडकी को छोड दुंगा।" इससे क्षदिराम ने गयायात्रा का निश्चव किया । नाग्य चाहे जो हो, इस साल क्षदिराम ने गया की यात्रा की, यह निश्चित है। जब क्षिराम गया पहुँचे तब चैत का महीना था। चैत में ही गया में पिण्डदान देने की जास्त्राज्ञा होने के कारण वे चैत में गपे होंगे । एक मास वहाँ पहुंच कास्त्रीवत विधि से सब कर्म बरने के बाद अन्त में श्री गढाघर के चग्णा म पिण्डदान दिया। यथाशास्त्र किया करके पितृक्ष से वे आज मुक्त हुए, इस भावना से उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ और ईस्वर ने अपने समान नगण्य मनुष्य से अपनी यथोचित सेवा करा छी, यह विचार मन

में आने से उनका अन्त करण कृतज्ञता, नस्रता और प्रेम से पूर्ण हो गया। दिन भी तो वात छोडिये पर रात को सोते हुए भी यही विचार उनके मन में धूमने लगा । एक रात की उन्हें स्वप्न हुआ । उन्हे ऐसा दिखा कि मैं श्रीनदाधर के चरणों में पिण्डदात कर रहा हैं और मेरे सब पितर दिव्य देह धारण करके उस पिण्ड को यहे आनन्द से ग्रहण करते हुए मुझे अपना आशीर्वाद दें रहे हं ' उनके दर्शन से आनिन्दत होकर में गर्गद हो पितरों की वारम्यार प्रणाम कर वहा हूँ। इतने में ऐसा दिखा कि एक अपूर्व ज्योति से मन्दिर पूर्ण हो गया और मेरे सब पितर एक सिंहासन के निनारे से दो कतारों में यम्भीरतापूर्वक खडे होकर उस सिहासन पर बैठे हुए एन अद्भुत पुरुप की स्तुति हाथ जोड़कर कर रहे हैं। इतने में वह दिव्या, तेजस्वी स्थामगुन्दर पुरुष

समीप मुझको इसारे से बुरा रहे है--ऐसा प्रतीत हुआ। श्रदि-

राम किसी यन्त्र के समान खिचे जाकर उनके सामने एड हए और भनितयुक्त अन्त करण से उन पुरुष को साप्टाह प्रणाम र रपे गद्गद विल से उनपी नाना प्रवार से स्त्ति परने एगे। वह दिव्य पुरुष उनकी स्तुति से सन्तुन्ट होरर मेघवत् गम्भीर तथा मध्र याणी से उनसे बोले, "सदिराम ! में तेरी भिवत मे अस्यन्त सन्तुष्ट ही गया हूँ, में तेरे घर प्रत्रम्य से अवतार रियर तेरी सेवा पहण वर्णेगा। इतने म नीद उचट गयी। में गहां हुँ यही उनयी नमझ म ठीप ठीय नहीं आया । धीरे घीरे उन्हें सब बातो की पाद आयी और परमेश्वर का नामस्मरण करते बचत वे उठकर थैठ गये। स्यन्त के विषय म उनके मन में तरह तरह के विचार उटने रुगे। अन्त में उनके श्रद्धानुहृदय स यह निक्यय हुआ कि देवस्वप्त मधी मिन्या नहीं हाता। मेरे द्वारा विसी महायुरए या जन्म होने पाता है और इतनी बद्धारस्या में भी प्रमुखावकोगन या मुख

मिन्नेगा, यह उन्ह निद्वय हो गया । अन्त में उन्होंने यह निर्वय रिया नि इम अद्भुत स्वय्न वा क्ल जब तक प्रत्यक्ष न दिसायी दे, तत्र तक इस स्वय्न का वृत्तान्त विसी म नहीं वहुँगा। तदूपरान्त गया में बुछ दिन और जिताबर क्षुदिराम वैशार्ग माग म बामारपुर रोट आय ।

## चल्द्रादेवी के विचित्र अनुभव

"मेरी प्राता सरस्ता की मृति थी। मंसार को मानूकी मानूनी वाते बढ़ पड़ी मणवानी थी। ' उन्हें मेरी पिना' भी ठीक ठीक नहीं आता मा कीनती बात पुलरों को बताया भीर कीनती शक नहीं बताया पड़ भी बढ़ नहीं जानाती थी। इस शारण सोव उन्हें 'मोकी' कहा करते थे।

---श्रीरामकृष्ण

जगदुद्धारफ महापुरुषों के जन्म होने के समय उनके मातापिता यो अनौतिक आध्यात्मिक अनुमन प्राप्त हुआ करते हैं और उन्हें दिव्य दर्जन भी हुआ करते हैं, यह बात संसार के सभी धर्मप्रत्यो में पायी जाती है। मनवान् श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र, ईसा, बुद्ध, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि जिन अवतारी पुरुषों की संसार अद्यापि पूजा कर रहा है उनके मातापिता की सम्बन्ध में जनत बाते ग्रन्थों में बणित है। उच्च प्रकृतिसम्पन्न मातापिला से ही उदार बरित्र वाले पुरुषों की उत्पत्ति होती है, यह सिद्धान्त आधुनिक प्रन्दों में बताया जाता है, तो शीक्षण. बुढ़, ईसा जैसे महापुरपो के मातापिता विशेष सदगणसम्पन्न रहे ही होगे यह मानना पडता है। इन महापुरुषों के जन्मकाल में इनके मातापिता के मन सामारण मनुष्यों की अपेक्षा कितनी उच्न भूमिका में अवस्थित रहे होंगे और एतदर्ष उन्हें उस समय दिव्य दर्शन तथा अनुभव भी प्राप्त हुए होगे, वह बात भी माननी पड़ती है।

जाकर उन्हें चीज दे आया करवी थी। पर के सब लोगों के का पी लेने के बाद, तृतीय प्रहर में स्वय साने के लिए बैठने के पूर्व, पुन एक घार सब क घरों में जाकर यह देख अपती थी कि उन लोगों का भोजन हुआ है या नहीं और यदि किसी दिन कोई विका साथे रहता या, सो उसे वह जानन्द से अपने घर ले जाकर भोजन कराती थी तथा स्वय थोड़े से जलपान पर ही वह पिन विका देती थी।

पड़ीम के बच्चे चराद्यी को अपने ही बच्चों में समान मालूम होते में । स्दिराम में ऐसा दिखने लगा कि उनमें परती के हर्यम का नारस्त्रभाव अब स्वी-देवराजों की आंद प्रमृत हा रहा है। उन्हें ऐसा मालूम होना था कि ओरामचन्द्रजी मेरे दुन हैं। इक्तों दिनों तक ता सब देवताओं की भूजा के समय उनकर हृदय अखा-मुक्त भय से पूर्ण रहा नरता था पर अब दो इस पुत्रमें के लामने भय न मालूम कही भाग रावा। । उनके गन में अब देवताओं का भय न मालूम कही भाग रावा। । उनके गन में अब देवताओं का भय न मालूम कही भाग रावा। । उनके गन में अब देवताओं का भाग ना हो है। उनके मानने लायक भी दोह विषय नहीं रहा। है। उनके मानने लायक भी दोह विषय नहीं रहा। है। उनके मानने लायक भी दोह विषय नहीं रहा। है। उनके मानने लायक भी दोह विषय नहीं रहा। है। उनके मानने लायक भी दोह विषय नहीं रहा। उनके पानने लायक भी दोह विषय नहीं रहा। उनके पान कर कर ने देवादि पर प्राणागित प्रेम, उन्हें सात्र प्राणागित का सकता के देवादि पर प्राणागित प्रेम, उन्हें सात्र प्राणागित का सकता के देवादि पर प्राणागित प्रेम, उन्हें सात्र प्राणागित का सकता की उन्हें से स्वाण का सकता की उन्हें से प्राणागित का सात्र से उनका मन पूर्ण था।

स्विराम रा नीष्ट्र ही बिदित होने ख्या कि इस प्रकार नि - -स्वीय देवसीरेन द्वारा और भवनान् पर ही अपना नवं भार सीपने में कारण परम उल्लाब होने से उनकी नकी ना स्वमान बहुत उदार हो गाम है और सभी पर वह एन समान विस्तास परने कों है तथा बभी को बहु अपना आत्यीय समझ रही है। सरल स्वभाव बाली चन्द्रादेवी वोई वात या विचार भी अपने पित से बभी गुप्त नही रखती थी। अपनी वरावरी वी स्थिया गे भी बात वरते समय अपने मन को बात वह अबट कर दिया करती भी, तो पित के विषय में कहना ही क्या

क्षुदिराम क गया चले जान क बाद उनही अनुपस्यिति मे घर में क्या क्या हुआ यह बात चन्द्रादेवी अपने पर्विसे समावनाम बताया करती थी। इमी तरह एक दिन उन्होंने क्षुदिराम से वहा, 'आप गया चले गये थ, तब एव राति वा मुझ एव अद्भुत स्वप्त दिखा, एक दिव्य पूरुप मेरी गय्या पर सामा हुआ दिया ! मैने ऐसा रप किसी का नहीं दला था इतन म ही मरी नीद खल गयी और दलती हूँ तो वह पुरुष अभी भी शस्या पर है । यह देलवर मझे वडा उर लगा और बाई पुरुष बीबा साधवर घर में प्रवेश कर गया होना ऐसा साचकर दीपक जला कर देखती हैं ती मही बुछ नहीं । विचाट ज्यो क त्यो <sup>१</sup> युण्टी और रंगी हुई थीं । इसके बाद रात भर डर के मारे नीद नहीं आयी। प्रात काल होते ही धनी छोहारिन और धमदाम छाहा की बहिन को बुखबाया और उन्हें रात की बात बतारर पूछा, 'क्या सुम्हारे विचार में मह घटना नैमी मालून पडती है ? बया सबमुख मरे घर में वार्ट पुसा होगा ? परन्तु मेरा विसी मे उडाई झगडा ता नहीं है। ही, मध्यमी से उस दिन बुछ बातचीत हा गयी थी, पर उनने पर से न्या वह द्वेष रखकर मेर घर न घना होगा 🌯 उन दाना न मरी दिल्लगी की और व कहने छगी, तुम बुडाप म पागल हो मली हो । स्वप्न देखनर ऐसे डरने की बीन सी बात है ? दूसरे सुनेगे ता बया शहेंगे ? गाव मर से तुम्हार विषय में विम्बदन्ती पेंड जायगी। अब जरा इननी होशियारी करो नि यह बान पुन निसी

से न कहो । ' जनकी बाते सुनवर मुझे विद्वास हुआ कि वह स्वप्त ही था और मेंने यह बान किसी से न वहने का निष्यय कर लिया ।

"और एक दिन धनी के साथ बाते करती हुई मै अपने घर के सामने के शिवमन्दिर के आगे खड़ी थीं । इतने में ऐसा दिसा वि महादेव के शरीर से एक दिव्य ज्योति बाहर निकलकर सारे मन्दिर भर में फैल गयी है और बायु के समान तरगाकार होनर मेरी और वेग से आ रही है। आइवर्षवस्ति होकर में धनी की दिखा रही भी कि वह ज्योति मेर पास आयी और मेर धारीर मे प्रविष्ट हो गयी । अस और विस्मय से में एकदम पृष्टित होकर घरती पर गिर पढी । घनी ने खिर पर पानी इत्यादि सीच कर मुझ सावधान किया तब मैने सब बात उसे बतलायी। उसे भी यडा अचम्भा हुआ और वह बोजी, 'तुझे वात हो गया है।' पर उस दिन से मुझे मालूम होता है कि वह उदोति मेरे उदर में समा गमी है और मेरे उदर म गममनार हो गया है। यह बात भी मेने भनी और प्रसन्न का बता दी और चन्हाने मुझे 'पायल ! मूर्स ' वहवर एक दो नहीं मैकडी अपशब्द वहें और नुझे अभ के सिवाय और मुछ नहीं हुआ है, नुद्रों वाय्गुल्म हा गया है इस्थादि अनेक वाते कहरूर 'यह बात किसी से बहुना नहीं' ऐसा चेताया ! उनकी बाते छोडो । जाप क्या समझते हैं र मूझ राग हो गया है या दव की कृपा मुझ पर हुई है ? सझ ना अभी तह यही मान्द्रम होता है कि मेरे उदर में गर्मसचार हा गया है । "

सांदरम ने सारी हकीनत कुन की बार कहे भी अपने स्वयन हा स्मरण हुआ। फिर कहोने बचनी पन्ती का तरह तरह से सम-शाया, "यह रोग नहीं है ! बुझ पर देव नी हुया हुई है ! परस्तु इसके बाद यदि तुझे इस तरह हा बुछ दिसे वो मेरे सिकाय सिर्फा 14

दूसरे से बुख नहीं बताना। धीरघुवीर तृपा वरने जो भी दिगाये उसमें अपना रत्याण होगा, ऐसा ध्यान राना। गया म रहते समय मुझे भी भगवान् ने दिगाया था ति हमें भी श्र ही पुत्रमृत दिगेगा।"

इस आस्त्रासन से नन्द्रादेवी निश्चित्त हो गयी। इसन याद ३-४ मान बीत गय और सभी नो दिसने छता वि ध्रिटान नी

पत्नी ४५ वर्ष मी अवस्था म गवम्य पुन गर्भवती हुई। मिन्नी स्त्रियो मा मा नावम्य यहुन बर जाना है। पर्वादयी मा भी मैना ही दुरा। धनी इत्यादि उनकी पड़ामिन वहा बरनी थी। दि इत समय वन्द्रादयो मा वर्षार म रनामान्य तेज वर बया है और गार्व माई स्त्रियों ना यह रहन ज्या 'वृद्धान म गर्भवती होरर दगर पर्यो 'दृद्धान म गर्भवती होरर दगर पर्यो प्रदेश मा इतना नज आना उन्छा निह्न नरी है। मारूम होना है वि प्रमुत हाने पर यह विदेशा मर नायगी।

हारे जन। बहने हैं कि उन्हें बाब असिदिन देवीदेवताओं के रानेत हार थें! तभी उन्हें एका माजूम हारा था कि उनने घरीर मीं मुनन्य घर भर मर्गंज गयी हैं! बभी माजूम हारा था कि देवना उनने घाठ करें हैं! देवी-दानाओं वर उत्तरा अद्यवद् प्रेंग हमें समय बहुत मत गया था। उन्हें का मुद्ध दिराना था गुन पत्ता उसे वह अपन पनि म बनावा बननी थी आप पूछनी थी, 'मुन्ने एसा बयो होना हैं ' शुद्धिमाम उन्हें नरह तरह ने मान्यात थें और उनने बहा बरन थे कि बात की हाई बान मही है। इस सार के में बहा बरन थे कि बात की हाई बान मही है। इस

पति से बार्टी, ''शिव मन्दिर का ज्याति के दर्शन के समय से बीस बीच में मुख दतन दव-देविया के दशन होते हैं कि से बेहा नहीं

गर्भातस्था म चन्द्रादवी का दिव्य दर्शन सवा जनुभव और अधिक

सकती। इनमें से कितने ही देवों को तो मैंने चित्र में भी कभी नही देखा है ! आज हो दोपहर की वात है-एंसा दिखा कि कोई एक हंस पर बैठकर आ रहा है; उसे देसकर मुझे डर लगा। पर धूप से उसका मूँह लाल हुआ देस मुझे दया आ बगी और में उसे पुकार कर बोळी, 'अरे विचारे हंस पर बैठने वाले देव ! धूप की गर्मी से लेरा मुँह किवना झुटस गया है। घर मे कुछ दलिया है, क्या मैं तुझे लावुँ<sup>?</sup> उसे पीकर थोड़ा सान्त हो जा!' यह सुनकर वह हुँसा और अकस्मात वायु में मिलकर अदृश्य हो गया। ऐसे एक दो नहीं कितने देवताओं की वाते बताऊँ? ये देव मुझे पूजा या ध्यान करने से ही दिखायी देते है ऐसा नही है, पर किसी भी समय वे दिख जाते हैं। कभी कभी वे मनुष्यत्य लेकर आते है और मेरे समीप आकर अदृश्य हो जाते है। इस तरह के में रूप भला मुझे क्यो दीयते हैं ? मुझे कुछ रोग तो नहीं हो गया है ? भतवाधा तो नही हुई है ?"

क्षुदिराम ने पुनः अनेक प्रकार की वात बताकर उनको सान्त्वना दी और समझाया कि तेरे उदर में बसनेवाले महापुरव के पिनन

स्पर्श से ही तुझे ये सब रूप दीखते हैं।

इस प्रकार दिन बीतने व्यो और यह गरीव ब्राह्मण दम्पति ईश्वर पर सर्व भार सीपकर पुत्रहम से अपने बहां जन्म लेनेवाले महापुरुष के आगमन की उत्मुक चित्त से प्रतीक्षा करता हुआ अपने दिन वितानं लगा । दूसरे से बुछ नहीं बताना। श्रीरच्चीर कृषा करने जो भी दियाने उसमें अपना नत्याण होगा, ऐसा ध्यान रचना। यया म रहेने समय पुत्रे भी भगवान ने दिखाया था कि हमे दीव्र ही पुत्रमूख दिखेगा।" इस आस्वासन से चन्द्रादेवी निश्चिन्त हो गयी। इनके बाव

इ-४ माम बीत गये और सभी को दिवने लगा वि शुदिराम की पत्नी ४५ वर्ष की अवस्था में संबमुख पुन गर्भवती हुई! गर्भिणी स्थियों का रूप लायच्य बहुन वड जाना है। चन्द्रदिवी का भी बैमा ही हुजा। धनी इत्यादि उनकी पड़ामिन नहा करती थी कि इम

समय बन्द्रादबी व दारीर म असामान्य तेन वट वया है और वार्ट काई हिनया ता यह बहुन रुगी, बुटापे म गर्भवती होनर इसक सरिर म इतना तेन आना अच्छा विक्क नहीं है। सातृम होता है कि प्रमृत हाने पर यह बृदिवा मर जायगी। " मार्यक्या म बन्द्रादबी का दिख्य दर्गन तथा अनुभन और अधिन होने छा। बहुने हैं कि उन्हे प्राय प्रतिदिन देवेदेवताओं में दर्गन होत थ। व भी उन्हे एमा सातृम होना था कि उनने प्ररोग की सुगन्ध घर भर म पंत्र गया थी है। वभी मालूम हाना था कि देनता उनमे बाठ रहे हैं। दबी-दर्गाओं पर उनका अपरयवत् प्रेम इस समय बहुन गत गया था। उन्हे जा कुछ दियाना या गुन पड़िया उसे वह अपन पनि में बनाया वरनी थी और पूछनी थी, "मुत्र ऐसा बया होना है। धुदिनाम उन्हे तरह तरह म समझते और उनमें वहा बचन य वि हाना की बाद नहीं है। इस वरह रीज हान रुगा। एन दिन चन्द्रादेवी स्वयमीन हो।" अपने

पति से बोजी, "जिब मन्दिर की ज्याति के दर्जन के समय से बीच बीच म मुद्रा इतन देव-देशियों के दशन होते हैं कि में बता गई। सुविराम ने पुन. अनेक प्रकार की बाते वताकर उनको सात्वना दी और समझाम कि तेरे उदर में बसनेवाले महापूरप के पवित्र स्पर्भ से ही तथे में सब रूप दीखते हैं।

इस प्रकार दिन बीतने हमें और यह बरीव शाहाण रम्पति ईस्वर एक मार्थ भार गीयरण पुजरत से अपन यहां जन्म सनेवाले महापुरप के अध्यक्त भी उन्तुर चित्त में प्रमीक्षा करता हुआ अपने दिन निवास स्था। सकती । इनमें से कितने ही देवा को तो मैने चित्र में भी बभी नही देखा है। आज ही दोपहर की बात है-एसा दिखा कि कोई एक हस पर वैठनर आ रहा है, उसे देखकर मुझे डर लगा। पर भूप से उसना मुँह लाल हुआ देख मुझे दया आ गयी और में उसे पुकार कर बोली, 'अरे विचारे हस पर बैठने वाले देव । धूप की गर्मी से तेरा मुँह कितना झुलस गया है। घर में कुछ दलिया हे, नमा मै तुझ ला दूं? उम गीकर बोडा शान्त हो जा।' यह सुनकर वह हैंसा और अक्स्मात् वाय म मिलकर अदृश्य ही गया। एसे एक दो नहीं कितन देवताओं की बाते बताकें ? ये देव मझे पूजा या घ्यान करने से ही दिखायी देते हैं ऐसा नहीं है, पर विसी भी समय वे दिख जाते हैं। जभी नभी वे मनप्यस्य लेकर आते है और मेरे समीप आकर अदस्य हो जाते है। इस तरह के ये रूप भला मुझे क्यो दीखते हैं ? मुझ कुछ रोग तो नहीं हो गया है ? भतवाधा तो नहीं हुई है?"

े धुदिराम ने पुन अनेक प्रकार वी बाते बताकर उनको सान्वना दी और समझाया कि तेरे उदर म बसनेवाले महापुरुप के पवित्र स्पर्ध से ही तुझे ये सब रूप दीखते हैं ।

इस प्रकार दिन बीतन लग और यह गरीब काक्षण दम्पति ईरवर पर सर्व भार मौषावर पुतरूप संवधन यहा जम्म लनवाले महापुरुप न आगमन की उत्मुक चित्त म प्रतीक्षा वरता हुआ अपने दिन वितान लगा।

## **४. श्रीरामकृष्ण का ज**न्म

"मेरे पिता गया गये हुए थे। यहाँ श्रीरामचन्द्रजी ने स्वक से प्रवट होवर उनमे वहा वि सै तुरहारा पुत्र होर्केगा।" —श्रीरामरण्य

शरद, हेमन्त और शिशिर्य बीत गर्ये । ऋतुराज वगन्त या आग-

मन हुआ। भीत और श्रीष्म ऋतुओं वा सुराप्तद समिश्रण मधुम्य फाल्गुन मास समस्त स्थायर-जगम ससार में नवीन प्राणों का गचार कर रहा था। उस मास वे छ दिवस बीत चुने थे। सभी प्राणियों में विशेष आनंद और उत्लक्षा दिरायी दे रहा था। शास्त्रों वा प्रथम है वि ब्रह्मानन्द वे वेचल एक कण से सारे पदार्थ मुनत हुए है। इस दिव्य उज्ज्यल आनंदक्षण वो भावा मुख अधिव हो जाने के कारण ही शायद समार में इतना उरलास उत्पन्न हो गया हो।

श्रीरामचन्द्रजी के तैवेद के लिए भोजन बनाते समय आसन-

प्रसया चन्द्रादेवी या मन आज दिव्य उत्साह ने पूर्ण हो रहा था, पर दारीर में बहुत यकावट मी आ गयी थी। अचानर उनने मन में विचार आया वि यदि में इसी क्षण प्रमुत हो गयी तो श्रीरामजी में नैवंद्र या क्या होगा ? घर में दूसरा कोई नहीं है। धुदिराम से अवना यह भव प्रवट करने पर उन्होंने यहा, "टरो नहीं—जिस महापुरय या आगमन सुम्हारे उदर महुआ है वह कभी भी इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी की पूजा-सेवा में विष्य डाक्ते हुए सतार में प्रदेश नहीं मरेगा, यह गरा दुढ विस्वास है, जत. आज की चिन्ता मत करो। कर से में इसका दूसरा प्रवन्ध करेंगा। और यभी को तो आज से यही सोने के लिए मैंने तभी से नह रखा है।" इस प्रकार पति के जारवासन से चन्तरियों को शवा का समाधान हुआ और वह अपने मृहकार्यों में निवन्त हो गर्या।

वह दिवस समाप्त हुआ। रात्रि आयो। धनी लुहारिन चन्द्रा-देवी के पास ही सोबी थी। धीरे धीरे उप काल आया और चन्द्रा-देवी को प्रसबवेदना घर हुई। बोटे ही समय में वह प्रमूत हुई और उन्हे पुत्ररत्न प्राप्त हुआ । चन्द्रादेवी की तत्काटोचित सभी ग्यवस्थाएँ करके धनी जिल्लु की ओर देखती है तो वह जिस स्थान में या वहाँ दिखायी ही न दिया । अयमीत हो उसने दीपक की वत्ती बढाकर इधर उधर देखना ग्रम किया तो बालक नाल समेत सरकते सरकते रसोई के चल्हे ने पास जाकर पड़ा है और उसके शरीर में राख ही राख लिपट गयी है। धनी दौड गयी और जस्दी से उसने वालक को उठा लिया। उसके झरीर पर से राख को पोछ-मर देखती हैतो वह शिक्षु रूप में अत्यन्त सुन्दर है और डीलडील में छ मास के वालक के समान वडा है। धनी को बडा अचरज हुआ और उसने पडोसी लाहाबावू के घर की प्रसन्न आदि स्त्रियो को बुलाकर उस शिवा को उन्हें दिखाया और सब बत्तान्त बतला दिया ।

इस प्रकार शान्त और पिवन ब्राह्म मूहते में सुदिशम की छोटोसी पर्यकुटी में इस अलौकिक महापुरूप का जन्म हुआ (सन् १८३६)।

इसके पश्चात् क्षुदिराम ने ज्यातियों से बालक की ग्रह-कुण्डली

ने लिए नहां। सने १७५७ फाल्गुन सुनत द्वितीया बुधवार सन् १८३६ फरवरी ता १७ नो आधी घडी रात रहते वारण मा जन्म हुआ। उस समय पूर्वामादपदा नक्षत्र ना प्रथम चरण था। जन्मलन में रिव, चन्द्र और बुध ये और सुत्र, मगल और प्रति ये ग्रह उच्च स्था में पठें ये। उच्च ग्रहा पर गुर की दृष्टि थी। जन्म कुमलन ने प्रथम नवास म हुआ, मूर्योदय से इच्टनल ५९ पटिना २८ पल था।

# जन्मकुण्डली



जन्मराशि—कुम्भ

जन्मनक्षत्र—पूर्वाभाद्रपदा प्रथम चरण जन्म नाल्या ∤ सूर्योदय से इस्टनार ∤ ५९ घ ३८ प

जन्मलान—कुम्भ--प्रयम नवाश शुभगम्तु ।

इस जन्मरम्न का कर सृग्महिना में इस प्रकार लिया है — धर्मस्यानाधिष तुग धर्मस्य नृगक्तर गुरमा दृष्टिसबोग लग्ना धर्मसस्यन । केन्द्रस्थानगते सीम्ये गरी चैव तु कोणभे

स्थिरलाने यदा जन्म सम्प्रदामप्रमृहि सः। घर्मविन्माननीयस्तु पुण्यकर्मरतः सदा देवमन्दिरवासी च बहुशिप्यसमन्वितः। महापुरुपसज्ञोऽयं नारायणांशसम्भव. सर्वत्र जनपूज्यक्च भविष्यति न सशयः। "ऐसा व्यक्ति धर्मवित्, माननीय और पुष्य कर्मी मे रत होगा। वह नमा धर्मसम्प्रदाय शुरू करेगा और उसे अयतारी पुरुष मान-

कर सर्वत्र उसकी पूजा होगी।" गया का स्वप्न इस तरह सत्य होते देख क्षुदिराम को बड़ा आनन्द तथा आश्चयं हुआ और उनका हृदय भक्ति तथा कृतज्ञता

से पूर्ण हो गया। गया में गदाघर ने स्वप्न में कृपा की, उससे यह पुत्र हुआ, अत क्षुदिराम ने इस बालक का नाम गदाधर रखा।

## ६. वालचरित्र और पितृवियोग

"हमारं पिता सूद्र से दान बच्ची नहीं हेते थे।" 'दिन भर ये जप व्यान-पूजा में ही निमन्त रहा

बरते थे।"
'मौब बाठे ऋषि के ममान उनका आदर करने थे।"

—श्रीरामहरण पुराणों में किया है नि श्रीराम, श्रीष्ट्राण इत्यादि अवतारी

पुरपो थे मातापिना यो उनके जन्म वे पूर्व और पदचात् अनेक दिब्स दर्शन प्राप्त होते थे। इस कारण अपने घालव ये लिए हमें चिन्ता गरने वी आवदस्यता नहीं है, यह बात उन्हें पूर्ण रीति में विदित होते हुए भी मन्तर्रितप्रेम ने दश होवर उनवे लालन-पालन

भी उन्हें चिन्ता रहती ही थी। यही स्थिति शुदिराम और चन्द्रादेवी भी भी हुई। पुत्र के मृत्य भी ओर देवते ही उन्हें अपना स्वप्त और अन्य याने विस्मृत हो बाती थी और उनने रक्षण तथा पालन भी चिन्ता का घेरती थी। चन्द्रादेवी वे पुत्र होने भा समाचार सेदिनीपुर से रामचान्द को विदिन हुआ और अपने

मामा भी नापारण स्थिति जातरण उत्होते उन बारून में दूध पीतें में दिए एक दुहती बाय नुरन्त बामारपुषुर को भेज दी। इसी प्रकार बारूक में दिए सभी आवश्यक बानुओं का प्रवत्य सिमी म विभी प्रकार में हो क्या और एक के बाद एक दिन बीतने रहता। इपर दस अदुन्त बारूक की आवर्षक द्यावित दिनोदिन बदने लगी और मातापिता का ही नहीं, वरन् पडोस के सभी छोगी का, विशेषकर स्त्रीसमाज का, वह वालक जीवनप्राण वन गमा। स्नियो को जरा भी फुरसत मिलते ही वे चन्द्रादेवी के यहाँ चली आती यी और आने का कारण पुछने से कहती थी, "वह तुम्हारा लाडला यहाँ है न । इसके कारण आना ही पडता है।" आसपास के गांवो से चन्द्रादेवी की रिस्तेदार स्त्रियाँ उनके घर बालक देखने के लिए वारम्बार आमा करती थी।

धीरे धीरे बालक पाँच महीने का हो गया और उसके अन्नप्राशन का दिन आया । कृदिराम ने निरुचय कर लिया वा कि अलप्राशन के समय केवल बारकोनत विधि का पालन किया जायगा तथा औरामजद्रजो के नेवेब से ही अलप्राशन कराया जायगा और केवल दो जार नजदीकी लोगो को ही भोजन के लिए निमन्त्रण दिया जायगा । पर हुई बात दूसरी है। ग्राम की आह्मण मण्डली ने आपक किया कि अलप्राशन के दिन हम सबको भोजन कराओ । यह सुनकर कृदिराम को जिल्ता हुई, परन्तु गाँव के जमीदार धर्मवास लाहा को यह वात मालून होते ही उन्होंने इस कार्य के लिए कृदिराम को सहायता देने का बचन दिया और उनकी सहायता से सुदिराम ने गाँव के आह्मण तथा अन्य लोगो को भी भोजन देकर कार्य अम्मप्त किया।

गदाधर जैसे जैसे वहा होने लगा, वैसे वैसे अपनी मधुर गललीला से अपने मातापिता के हृदय को अधिकाधिक लानन्द देने लगा। पुत्रजन्म के पूर्व जो चन्द्रादेवी मूलकर भी देवताओं से एक भी सासारिक वस्तु नहीं माँगती थी वहीं चन्द्रादेवी अब रात-दिन अपने बालक के बख्याण के लिए देवताओं से बरयाचना करने रुसी। पराधर ही अब उनके सब विचारों का विषय बन गया। माता में उसे दूध पिलाकर मुका दिया था और राय गृहााज में लग गयी। थोड़ी देर के बाद लीटार देरती है तो बिस्तर में गदाघर नहीं है और उमनो जगह एक अपरिचित दीघंदाय मनुष्य सोया हुआ है। यह देय चन्द्रतियों उत्तर दिल्लायी और अपर पति को युलाने में किए उस वमरेसे दोहती हुई निक्की। शुदिराम जल्दी जल्दी आये और दोनों उस पमरे में बादर देगते हैं ती

Ya

में लिए न माठूमें जिननी बार महराद हृदय में प्रार्थना सी ! इस प्रसार ८-५ वर्ष बीन गये । इस असमर में उन्हेरानीय बात मेंबल एक हुई और वह यह कि मनु १८३९ में चन्द्रादेशी मो

मदापर मी अजीविक बारणामिका और बुद्धिमना मा परिषय शुद्रिराम मी धीरे धीरे होते उसा । जो बात उह बारूक एर बार मुन रेका मा बह उसे बाब भरवाब हा जाया करती थी । उससे

मर्बमगणा नाम की एक रूप्या उत्पन्न हुई ।

फिर वह दात पूछने से उसका अधिकास प्राम बह शाय ठीक ठीक मह देता था। शृदिष्मम ने यह भी देखा लिया कि किमी किसी विषय में और उसकी स्वाभाविक कीच है और विसी किसी विषय में यह स्थायन अदाखीन है, फिर कुछ भी करो उसमें उसका की वहीं प्रपता था। बाहे जो प्रयत्त करो, पहांचे कहना उससे मही बनना था। बाह जो प्रयत्त करो, पहांचे कहना उससे मही बनना था। बाह जो होने पर सोख केमा। इस विचार में उसे पहांचे कियान केमा महा उसका केमा। इस विचार में उसे पहांचे कियान केमा प्रमु उस्तीन बन्द न्र दिया।

पर सदाबर दिनोदिन जियन उपहर्या होने लगा । इस थाएण उसे स्वित्ताम म अन्दी हो गाठजाना म अन्दी त'रा दिया । गदाधर की भी समान उस जाने साथी जिल्लों के नारण जानन हुआ और धीरे पीरे उसने साथी और जिसक उसने अधिन प्रेम कर के सामने ही भी और उमकर साथा कर्मादा लाहा आदु के यर के सामने ही भी और उमकर साथा गर्य में ही देने ये । पाठदाला हो बार अर्थान् साथा गर्य में ही देने ये । पाठदाला हो बार अर्थान् मचरे और सीमर सहर क्यांती थी । पदाचर और छीटे प्राठका की पाइ दीना समय महें होती थी परन्तु हाजरी उन्हें कर देनी पड़ती यो अत पड़ाई के बाद बाबी समय मी दर कही आदपास लेख म दिनाता था ।

गदाधर के जन्म के पूर्व ने स्वय्न पर से उसके भावी हरण्यन की क्ल्पना सर्देव मन म रहन वे भारण—मा उसना पेंद्रा स्वभाव ही था दस कारण खदिराम गदाधन से उसके उपह्रेन मा चापत्म के लिए बभी नाराज नहीं हान थे. फिर मीरना तो दूर रहा। ऐसे प्रभागे पर व उसे नेवल मुद्दु गब्दों हारा उपदेश दिया करते थे १ असी चलकर संदाधर कर उपह्रेच दहने लगा १ ऊसी लखी पाटशाला की न बावर बासपन वामने साथियों को सेचर गाँव वे

¥₹

बाहर खेलने रुगना था, तो बभी भजन, नाटर इत्यादि में नला जाना था, पर पूछने पर सदा सत्य बोलता था। उसी प्रनार वह चपलताभी विया करता था. पर उससे वह किसी वा वभी नुक्सान नहीं करता था।

परन्तु गदाधर वे सम्बन्ध में क्षुदिराम की विशेष चिन्ता का

कारण दूसरा ही था। कोई काम क्यो किया जाय या क्यो न किया जाय, इसका सन्तोषपूर्ण कारण जब तक उसे नही बता दिया जाता या तब तक उसके मन म जो उचित दोखता बही आचरण बह करता था । क्षदिराम सोचते ये कि हर बात का कारण समझने की इच्छा रक्का बालक के लिए ठीक ही है, पर प्रत्येक बात मा कारण इसके समझने लायक इसे कौन बतायेगा। और यदि ऐसा कारण इसे नहीं बनाया गया तो ससार में पूर्वपरम्परा से प्रचलित धार्मिर विधिया को भी यह मान्य नहीं करेगा ! गदाधर वे इस स्यभाय में सम्बन्ध में इस अवसर की एक घटना पाठको को बताने मे वे क्षदिराम की जिल्ला की ययार्थता का अनुभव कर सकेंगे। ऊपर वह आये है वि क्षदिराम के घर के नजदीव ही हाल-

दारपुरूर नाम का एक बड़ा नालान था। उस तालाब में प्राम के मारे मंत्री-परप मनान विया करते थे। इसमे परपो और स्त्रियो में लिए अलग अलग दो घाट बने थे। गदापर ने समान छोटे बारक स्त्रियो के चाट पर भा नहाते थे। एक बार गदाधर अपने दो चार माथियों को लेकर स्त्रियों के घाट पर नहा रहा था। मभी बाउन वहाँ पानी में बृद-बृद कर एक दूसरे की ओर पानी उछालने लगे और उन लोगों न बड़ी गड़बड़ी मना दी जिसमे स्त्रियो को कुछ क्ष्ट हुआ। उनके भी धरीर कर कानो कड़ जाने वे राग्ण उनको शोध आ गया और उनमें ने एक न्यो बोण उठी.

"क्यो रे छोकरो <sup>।</sup> क्यो आये तुम लोग इस घाट पर, उधर पुरुषो के घाट पर जाकर मचाओ उपद्रव । यहाँ हम साडी और कपडे धीती है, जानते नहीं कि स्त्रियों को विवस्त्र देखना मना है ?" इस पर गदाधर पूछ बैठा, "क्यो मना है ?" अब वह बेचारी स्त्री म्या बोलती। अतः उसे उस लडके पर और भी गृस्सा आया। ये स्त्रियां बहुत ऋड हो गयी है और शायद हमारे घर जाकर हमारे मां-बाप से बता देंगी इस भव से सभी लड़के वहां से भाग गये, पर गदाधर ने कुछ दूसरा ही कार्यक्रम निश्चित कर लिया। वह लगातार तीन दिनो तक उन स्त्रियो के घाट पर जाता रहा और एक वक्ष की ओट में छिपकर स्नान करती हुई स्त्रियों की ओर ध्यानपूर्वक देखने लगा! तीसरे दिन उस दिन की कृद्ध स्त्री से भेट होते ही गदाधर उसमे बोला, "काकी, मैने परसो चार स्त्रियो की और उन्हें स्नान करते समय देया, कल छ की ओर और आज तो आठ की ओर देखा, पर मझे तो कुछ भी नहीं हआ !" वह स्ती गदाधर को लेकर चन्द्रादेवी के पास आयी और हँसते हँसते उसने उन्हे सब वृत्तान्त सूना दिया । यह सुनकर चन्द्रादेवी बोली, "बेटा । ऐसा करने से तुझे कुछ नही होगा सो तो सही है, पर ऐसा करने से स्त्रियाँ सोचती है कि उनका अपमान हुआ। उनकी तो तु मेरे ही समान मानता है न ? तब क्या उनका अपमान मेरा अपमान नहीं है ? तो फिर नाहक उनके और मेरे मन में दूख हो ऐसा करना नया अच्छा है ?

माता का यह मधुर उपदेश गदाघर के जित्त में जम गया और उस दिन से उसने फिर ऐसी बात कभी नहीं की । अस्तू—

पाठशाला में गदाघर की पढ़ाई ठीक चली थी। पढ़ना और लिखना उसे बोडे ही समय में आ गया। गणित के प्रति उसे मन सेही पृणा थी, पर इघर असर्ग अनु र तथा किन बक्ते छगी। नयी निर्मा वाते सीमने वा उसे बहुत श्रीव था। देवी-देवताओं की मूर्ति बनाने बाले कुम्हार वे बहु आवर उसने यहाँ वे सव नाम ध्यान-पूर्वंव देये और घर आवर उसने उसी तरह की मूर्तियाँ बनाना आरम्ब पर दिया। यह उसका एव निया मेल हो गया। नमें राष्ट्रे पर वे विजो को देवकर यह वैसे हो नित्र मीचने लगा। गांर में पुराण होना था तो बहु यह अस्य आता था और पूरी रथा। व्यान देवर पुनता था और पूरी निया सहाराज ने श्रोताण रोम ममझाने भी मौली को देवन सर्वा था। अपनी अजीविष रामपानित के रारण जो पुछ बह मुनता था, उसे सदा सम्य रवावा था, उसे सदा सम्य

इसवें निवाय जैसे जैंगे उस बाउन की आनन्दी बृति, विनीयी ग्यमान और दूमरा की हुवह अनुकरण करने की प्रमित्त उम्र के साव बदती गयी, वैमे वैंगे उमने मन की स्वामायिक ररतता और दिस्तमीक अपने मानाविता के न्यवाध उदाहरण से दिनीदिन यदने लगी। वहें होने पर भी दिलिणेद्यर में हम लोगों के पाम वे अपने मानाविता के नद्युषों पा गौरवनान विचा करते में उनमें यह स्पट है कि उनने मन पर उनने प्रत्या उदाहरण मा यद्ता अधिन परिणाम हुआ होना। वे रहा करते थे, 'मेरी माना मरलना की माना मूर्ति थीं । समार की मामूरी मामूरी बाते थे नहीं समझती थीं। उन्ह वेंगे जिनना तक नदी आप था। कीनमी यान दूसरा को वाला और कीनभी बात नदी यहने 'भीती' तरा रने मानू नहीं सा । इस वारण मा लोग उन्हें 'भीती' तरा रने सा दूसरा वो आन का नी मान लोग जह अपने उन्हें 'भीती' तरा रने सा हम हमारे या वो मानन का नहीं मान उन्ह बडा अनन्द भाना था। हमारे या। इसारे वी नहीं दिसा ने नुहों में दान कमी नहीं दिसा। दिस भर थे

पूना अवस्थान म ही मान रहत व । प्रतिविन सञ्या वस्ते समय जागाहि गरदे दिन इत्यादि म ना स साथती ना कावाहन करत समय उनका बदा स्वरू आरस्त हो उठता था और नानो स अन्यू भारा प्रवाहित होन कमतो था । पूना आदि समस्त हान पर वे सप समय नामस्यरण पूजा ना कामगो तथार करन और मारू आदि सब्द म बिनात थे । नका साथा वेन व पर स उन्होंन खपन पूजा न के कथारी हुई सम्पत्ति का भी रान मार दा । इन सब गुणा क कारण ग्राम्यासा उनका जावि के सुबान आदर करत था

मूर्यमुद्धा क माणिकराज का बनात उत्तर वह हा चक ह । धूरिटाम ना धमपनायणता वसकर नह उनक प्रमि बना आहर भाव भा आर व स्वदिन्यत का प्रत्यात प्रकृत खुन यह करत थ । यदाधर व उठठव वय उनन वर गन दिन उत्तर पिता उत्तर माणिकराज व यहा जमन माम क स्वय । वहाँ मदाधर का बताव सव नाम क साथ इनना स्वय आर सरन या वि सभी का एसा गानूम होन सभा वि माना मह यहाँ निय जानवाज एक वरिचित ¥.

बार्य है। माणिवराज ने मार्ट रामजय उसे देखनर इतने मुख हागये कि व क्षुदिराम मारीज उठ कि "कुम्हारा यह ज्उरा नायारण नहीं दियायी दत्ता इममें नुष्ट देवी अन है। तम पही आश्रा ता इस सदा लावा बरा इस दमकर वटा धान द हाता है। इसवा बाद किसी बारणवा बहुत दिना नव श्र्दिराम का बहाँ जाना नहीं हुआ। माणिब राज वा चैन नहा पण्ना था। उन्हान अपन यहाँ का एक स्त्रा का श्रुदिराम का कुझर प्रश्न पूछन तथा यदि सम्भव हा सब ना बदायर का अपन साथ र शान सं रिए कामारपुतुर अजा। पिनाको अनुमनि संगदाधर उस स्त्रा व साप बर अनिन्द स भूरसूदा गया। दिस भर यहाँ रहस व बाद साऱ्या व समय माणिकराज न उसक नरीर पर दा अठवार पहिनातर आर साथ म मिठाट की दा पुलियों बौबवर उस उसक धर बापम पट्टेंचवा दिया। कमरा गदापर भाणिकाराज या भर म सभी का इनना प्रिय हा गया था कि जब वह बुछ दिना तक नही आना था, ता माणितराज उस अपन घर रिवार जान थ। गदा बर अब सान जय का हा गया (सन्१८४३) । आर मध् इता, गरण स्वभाव आनादा बृति इत्यादि गुणा स यह सप्र मा जिंदराधिया प्रिय हान त्या । पनाम या माहार वा स्त्रियाँ यदि बिमा दिन मिष्टाच परदाच तयार बरता ना उसम म गद्दाधर

बा हिस्सा अवदय अन्य जना रखना आर अवनाप पाने ही उसक धर जावर उस सान का ददनी थीं <sup>।</sup> सदासर के समयपन्न बारका का मदि काट बूछ पान का दता या, ता व भी गदायर व रिष्ट बुछ भाग तिवार दिया वस्त थ । उत्तर मधुर भाषण उनकी माठा आयात्र तथा उसर जानदी स्वताय ग मध्य शक्र मभी जाग उमना उपद्रव महारेण था।

40

ईश्वर की कृषा से ही यदाधर का खरीर वठीला और मजबूत होते के कारण बहु निरोग प्रकृति का था । उसकी बृत्ति सदा किसी पक्षी के समान स्वतन्त्र और आनन्दपूर्ण थी । वहे वहे घन्यन्तरियों का कथन है कि शरीर का बास न होना ही शरीर के पूर्व स्वास्थ्य का रुक्षण है। इस प्रकार का स्वास्थ्यभूख गदावर को वचपन से ही प्राप्त था। उसका स्वाभाविक एकाग्र चित्त किसी विषय की और ज़िन जाने पर बह इतना तन्मय हो जाता था कि उसे घरीर की मिल्कुल सुध ही नहीं रहती थीं ! शुद्ध पवन से लहराते हुए हरे भरे खेठ, नदी का शान्त गम्भीर स्वच्छ जलप्रवाह, पक्षिमों का मधूर कलरब, विशेषकर नीला आकाश और उसमें क्षण-क्षण में एप बदलने वाली भेचमाला इत्यादि दृश्यों में से किसी एक का भी प्रतिबिध्व उसके शुद्ध मन पर पड़ते ही वह एकदम वेहीश हो जाता या और उसका मन किसी दूरस्थित भावमय प्रदेश में पहुँच जाता था । उसकी यह दशा उसकी अग्राधारण भावप्रवणता के कारण ही हुआ करती थी। एक समय गदाधर किसी खेत की मेंद्र पर से जा रहा था। उस समय आकाश में एक विल्कुल काला बादल जा रहा था और उस बादल के सम्मूख दूध के समान सफ्रीद बग्ले उड़ी जा रहे थे। इस दृश्यको देखते हो वह इनना सनाय हो गमा कि अचानक बहास होकर नीचे बिर पड़ा। सिर पर पानी सीचने से यहत देर के बाद वह होश मे आया। ऐसी घटनाओं के कारण गदाधर के मालापिता और अन्य कोगों

ऐसी घटनाओं के कारण गढाधर के मातापिता और अन्य होगों को पिन्ता होने सभी और यह मूखों रोग स्थायी न होने पाये, इस हेतुं से उन्होंने लीपिश्रयोक और शान्ति कराना पूर्व किया। गढाचर तो यही कहा करना था, "मूखे जानेनाओं मूखों किसी रोगबस नहीं है बरन् इस स्थिति में मूतें अस्मत आबस्य का अनुभव होता है।" अन्तु । पर इससे उसने आरोग्य नो नोई हानि नहीं पहुँचों। इसी से सब नी चिन्ता नम हो गयी, परन्तु पुन रिमो नी मुदुष्टिन लगे, इस ध्येय से चन्नादेवी ने नुख ममय तन उमें पाठसाला हो जाने नहीं दिया। फिर क्या पूछना था, गदाघर की सो मौज हो गयी। गौव भर में मौज में पूमना, सारा दिन तन्ट् तरह ने लेलों में बिताना और मनमाना उपद्रय बरना ही उसरा मार्थम बन गया था।

इस प्रभार गदाधर ना सातवाँ वर्ष आपे म अधिन बीत गया।

प्रमा सन् १८४३ ना सरद आ पहुँना। शृदिराम वे भागजे

रामचान्द प्राय वर्ष भर सेदिनीपुर म रहते थे, पर इग उसस के

सामय सेलामपुर—अपन पूर्वजा न निवासस्थान—मे जाकर इन

उसस ना बहे सामाराह य साथ मनात थे। दन वर्ष ने उसस मे

परोते अनने मामा शृदिराम ना भी निमन्त्रण दिवा था। शृदिराम

मा ६८ वाँ वर्ष चल रहा था। हाल ही म नुष्टु दिन तम सपहणी

से बीमार होन ने नारण जना। मुद्द सरीर आजगण नमजोग

हा गया था। अन आजें यान आजें दम दुविधा म वे पड गये।

पर मेरे दिन पूर हा नुने हे अगजा वर्ष मुस दसन वा मिलेगा

सा गही, एसा गानवर उन्हान आन वा निस्त्य विस्ता।

सेल्यमपुर पहुँचन पर पर दा दिन मे भीतर ही उनका राग पुन उमडा । रामचारः न चिकित्मा करायी पट्टी गपामी, अप्यमी तीन दिन दिन्दी नरह बील । नवमी म दिन राम बहुत बढ़ गया, तारी रात छावा न जागरर व्यनीत नी विजयादामी बढ़ गया, तारी रात छावा न जागरर व्यनीत नी विजयादामी च प्रमात हुआं । धुदिराम आज दनन नमजार हा गय में ि उनते एए इन्हर भी बील्ड नहीं बनता था। दोनहर हुआं । रामचारद जान गय हि अब मामा वा अन्तकार समीप आ गया है। श्रुदिराम वा निक्वेष्ट पडे देसवार उनवी आँखे डवडवा गयी और वे कोले, ''मामा । आप सर्दव 'रधुवीर' 'रधुवीर' जपा नरते थे, पर अभी ही ऐसे क्यो पडे हैं <sup>२000</sup> "रक्षीर" नाम सुनते ही क्षविराम होस में जा शय और घोमे कम्पिन स्वर में वाल, "कौन रामचान्द ? वया प्रतिमद विसर्जन कर आये ? अच्छा तो ठीप है। मुझे एक बार उठावर विकाश हा सही।" ज्याही रामचान्द, हैमानिनी और रामकुमार सोना न उन्ह हलके हाथी से इटावर विठा दिया त्योही खदिराय न गम्धीर स्थर स दीन वार "रचुवीर" नामोच्चारण करके प्राण त्याग दिया ! दिल्द सिन्य म मिल गया ! धीरामचन्द्रजी ने अपन भवत का अपन समीप खीचकर उस शाम्सि का अधिकारी बना दिया । तरपरचात् उस गम्भीर राति मे उपय समीतन न उस ग्राम का क्या दिया और कामा से धदिराम दे मरतर देह को नदीतट पर के जाकर अध्निहरूकार विया।

ज्याहों तूसरे दिस यह हु चब समाचार शामारपुषुर में ध्रुटिराम के घर पहुँचा, त्योही वहां के जानन्द के बाजार में चारो आर हाहाकार मच गमा। अयोज (सुतव) वी अवधि कीतन पर रामनुमार ने पिता की प्रास्त्राक्त निवा की। रामचान्द ने अपं स्वारे माना के ध्राद के लिए रामचुमार का थांच वाँ एग्ये दिए।

#### ७. जवाधर की किशोर अवस्था

"दत न्यार, वर्ष वा चा तव किसालाधी ने सीन की जाते समय रास्त में मुरो भावसमाधि रूप ययी। "वक्यन में लाहा बाबू के घर पण्टिनों की मण्डली सी बात करती भी प्राप्त के सत्त मरी समय में आ जानी थी।"

-शीरामद्वरा

द्विराम की मृत्यु से उनकी गृहस्यी उजाड हो गयी। शीमती कन्द्रादेशी न उनकी सहस्यरी यनकर जनने गृहत-दु म में, गरीबी श्रीर अमीरी में उनके साथ छाता लुसंसान ४३ वर्ष व्यतीत निर्ये थे, अत श्रीदिनम की मृत्यु वा अधिक परिणाम कन्द्रादा थे, अत श्रीदिनम की मृत्यु वा अधिक परिणाम कन्द्रादा थे पर हुआ और उन्ह सारा सुनार द्वार प्रतीत होते हमा, दूसमें बाँदे आक्ष्य नहीं। श्रीरामंनद्रवी थे क्रिय्युवनों में निर्याद क्ष्यान करनवार उनका मृत्यु व्य ससार को त्यावस्य सहा वहीं रहते वे लिए छटण्टान ज्या यन समार का छोड़ने में लिए स्वाद हों गया पर समार वन वा छाड़े सब न में मात वर्ष मी गहासर और लाग वय को सबसार हो होने स्व को भीर देशिय समार की और दुन सोवन लगा अन धीरामन्द्रती में चरणों में अपना सर्वस्य सम्बंध पर व ने दानों छाट बच्चो की आर देशकर पतिनियन का दारण दुन कि से स्व के स्वात वर्ष मी स्व

रामकुमार ज्येष्ठ पुत्र ये । बृहस्यी का सब भार अब उन्हीं के कथे पर आ पडा। अत उन्हें दूस में व्यर्थ कालक्षेप करने का अवसर ही न था। शोकसन्तप्त परमपूज्य जननी, छोटे भाई और बहिन केंद्र आ को भुलाने के लिए तथा किसी प्रकार की कभी उन्हें मालम न होने पाये इसके लिए क्या करना चाहिए, मझले भाई रामेश्वर का अध्ययन किस तरह पूर्ण हो और वह गृहस्पी में सहायता देने लगे खद की कमाई कैसे बढ़े. इस तरह की एक दो नही, अनेक चिन्ताओं से उनना मन सदा व्याकुल रहता था। उनकी स्त्री भी गृहकार्यों म कुशल थी। अपनी पूज्य साम की दारण विपक्ति को देखकर गृहकार्यों का बहुतेरा भार उसने अपने सिर पर ले लिया। कहावत है कि "वालपन में मात्वियोग, लडकपन में पितवियोग और तरुणावस्था में स्नीवियोग के समान द खदायक और कुछ नही होता। ' वारूपन प्राय भाता की सगति और लालन-पालन म बीतता है, उस समय बदि पित्वियोग हुआ तो पुत को उस वियोग की जानकारी नहीं होती। पर जब कुछ समझने योग्य होने पर पिता के अमृत्य प्रेम का उसे लाभ होने लगता है और माता जा लाड पुरा नहीं करती उस पिता पूरा करने लगता है और इस कारण उस माता क प्रेम की अपेक्षा पिता क प्यार का अनुभव अधिक होने लगता है उस समय यदि पितृतियोग हो जाय तो फिर उसके दुम्न का पाराबार नही रहता। यही अवस्था गदाधर की हुई । प्रतिक्षण पिता का स्मरण होने के कारण उसे सर्वन अधरा दिसायी देने लगा। परन्त उसकी वृद्धि इस छोटी अवस्था माभी अन्य बालको की अपेक्षा अधिक परिपरव होने के कारण उसन अपना दू ख माता का रवाज करके वाहर प्रकट होने नही दिया। सभी को मालुम पडता था कि गदाधर

वे ही "भूतो वे स्मशान", "माणिकराज वी अमराई" इत्यादि जनसून्य स्यानो में उसे बभी बभी अबेले धुमते देखवर भी लोगां को उसके इस तरह घूमने में किसी विश्वेष कारण की शका नहीं होती थी। उन्हें तो यही मालूम होता था वि "लंडवा नटसट है, आया होगा योही भटकते भटकते।" वस इतना ही, परन्तु गदाधर का स्वभाव पिता की मृत्यु के समय से एगान्तप्रिय और विचारतील धन गया था। समद् सी मनुष्या पा आपस में आवर्षण हाता है। गदाधर ने मन में अपनी माता वे प्रति अब और अधिव प्रेम उत्पन्न हो गया

था, इसका शायद यही कारण हा। वह अव पहेंत्र की अपेक्षा अधिन समय अपनी माता ने ही समीप व्यतीत बरता था और पूजा आदि यमी म और गृहवार्य में आनन्दपूर्वय उन्हें मदद देता था, क्यांकि अपन समीप रहने ग उनका दूरा कुछ कम हा जाता है, यह बात उस चतुर और वृद्धिमान बाल्य के ध्यान में आने लगी थी । पिता की मृत्यु के समय से वह बभी भी अपनी माता में पास एठ नहीं बरता था, क्यांकि उस अब मारूम हाने लगा था वि यदि माता मरा हठ पूरा न बर सनी तो उन्ह बहुत बुरा लगेगा और उनकी झागारिन अधिक भडकेंगी।

गदाधर पूबर्वत् पाठमान्य जाने त्या, पर धान्य भी अपक्षा पुराण-भजन मुनने और दवी-देवताआ की मृति वैयार करने में उसना ध्यान अधिय ज्याना था। इस समय उसना ध्यान एव और यात भी ओर था। वह यह है गाँव के आगाय में जगनाय-पुरी जाने की राह में माव के जमीदार चहा बाबू की धर्मशाजा मो । यही जननाथ जारे थाले साध-पैरानी ढहरत थे और गाय

में भिक्षा माँगते थे। माब में पुराण सुनते समय बदाधर ने सुना था कि 'ससार अनित्य हैं इत्यादि और पिता की मृत्यु से इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान उसक गृद्ध और कोमल मन में उत्पन्न हो गया या। सम्यु वैरागी इस लनित्य ससार को छोडकर श्रीभगवान के दर्शनायं उसको सेवा में ही अपना समय विदाते हैं और ऐसे राधुना की समृति से मन्ष्य वान्ति प्राप्त करके कृतार्थ हीता है मह बात भी उसन सुनी अत ऐसे साधुआ का परिचय प्राप्त करने की इच्छा से वह कभी कभी धर्मशाला म जाया गरता या। प्रात साम धुनी म अभिन प्रज्यस्तित करक वे नगर्वाच्यतन म सैसे निमात हो जाते हैं जो भिक्षा मिलती है उसे वे प्रयम इप्टदेवता को समर्पण वारक तरपश्चाल् अन्तन्द से उसे प्रसाद जानकर कैसे प्रहण करत है बीमार पड़न पर वे भगवान पर सारा भार शीप-कर बीमारी के दूस को किस तरह शांति व साथ सहन करते हैं, जो मिलता है उसी म ने कॅसे प्रसम रहते हैं इत्यादि यात इस बद्धिमा बारक की सीक्ष्ण दृष्टि से नहीं बची। त्रमधा गदाघर न साध-वैराणियो की छोटी मोटी सेवा व रना उनवे लिए सकडी, पानी इत्यादि का देना उनका स्थान आह वहार देना पुरू किया और उनके साथ मिलकर रहन भी लगा । उन साथ मैरागिया वा भी इस सुन्दर बालक के मधुर आवरण को देखकर आनन्द मालम हाता था और वे लोग उसे अनक प्रकार में दोहे, गीत, मजा आदि सिवाते थ वदाह मुनाउ च उपरेग देते थ और अपन भिद्याज में से बोहासा प्रसाद भी यान को देते थे। नदाधर के अप्टम वय म एसे ही कुछ साधु उस धर्मशाला म

बहुत दिमा तक उहर थे। यदाघर उही म मिलकर रहने लगा और शीध ही वह उनवा शीतिपाय वन गया। यहले पहल तो

वात किसी के ध्यान में नहीं आयी, पर जब वह दिन भर में कई यार बहाँ जाने लगा तब यह वात सब को विदित हो गयी । विसी विसी दिन वैरागी लोग इसे बूछ खाने को देदेते ये और घर आने पर वह अपनी माला से सत्र बाते बताबर "मुझे अन भूल नहीं है " वह देता था। पहले तो इसे चेनल साधुओं की एक प्रशार मी ष्ट्रपा समझवर माता को कोई चिन्ता नही हुई, परन्तु विसी विसी दिन अपने सर्वांग में विभूति रमाकर था किसी दिन दीका लगाकर अयवा किमी दिन साधुओं की सी लेंगोटी वाँध या पछा लपेटकर घर पर आवर वह माता से बहता या 'देखी, माँ । मुझे सापुओं ने नेसा सुन्दर सजा दिया है।" तव तो चन्द्रादेवी नो चिन्ता होने लगती थी । उन्हें मारुम होने लगा दि ये साथ फकीर मेरे गदाधर को फँमायर यही ले सो नही जायेंगे ? एव दिन गदायर वे घर लौटने पर माता का हृदय भर आया और पुत्र गदाधर को हृदय से लगाकर भौतो से भौमू बहाती हुई वे उहने लगी "बेटा, सँभलार घरना भला वे लोग नुझे पँसाव र ले जायेंगे। "गदापर ने अपनी और से माता ने इस भय ना निवारण निया, पर माता में मन मा मध्य दूर नहीं हुआ। तब अपने बारण माता को दूरिक होते देख गदाधर बोजा "अच्छा । माँ । आज मै वटी जाऊँगा ही नही तज तो ठीय हागा न ? ' यह सुनयर चन्द्रादेवी ये जी मे जी आगा

और मन का भय दूर हुआ। इस दिन सन्ध्या ममय धर्मशान्त्रा में जानर गदाधर ने मत्र साधुओ से वह दिया वि आज में मैं आप शोगों मी सेया बरने नहीं बाऊँगा । इमना बारण पुछने पर उमने सब बुत्तान्त स्पप्ट बना दिया । यह मुनउर गदाघर व साय ही वे साधु साग उनवे पर

आप और च ब्रादेवी को आक्वासन दकर बोठ वाठक वा इस राइह फसाकर ने जान का विचार कभी हमारे मन म नी नहीं आवा और हम एसा कभी नहीं करण हम गोम संगासी फर्कीर ह } हम विना कारण किसी जन्मवस्त बालक को उसके गाता पिता मी अनमी विना कसे ल आहम ? एसा करना तो भीर पाए है। अत इस विपय म निश्चित्त रहा। यह सुनकर च द्रारेवी का सारा सामाय बिल्कुल दूर हो बचा और साथ लीगा नी इस्क के अनुसार यदांभर की उनके पान पुन आन जान के जिए माता म जनुमित देवी।

लगभग इसी अविध म एक और घटना हुँई जिससे न द्रोदेगी को गदाधर के विषय म चिनता होन नगी । कामारपुष्टर से एक मींग पर अभूर पाय है। नहीं भी विधालाकी देवा का जागृत स्थान है। एक दिन गाव की बहुत सी दिशया कोई मानता पूरी बरत के लिए देवी के मन्दिर की का रही था। उन्हीं म समदास लाहा की विधवा विश्न प्रसन्त भी सी !

प्रसार की सरकता पविनता हमादि गणा ने विषय म थीराम कृष्ण की उक्त पारणा थी और उसके कहन के अनुसार स्पवहार करम ने रिए उन्हान अपनी समयानी का आजा है रखी थी। वे अपन स्त्री भन्नों के समक्ष प्रसार क गणा का यगन करत या। प्रमार का भी पदाचर पर अपनत स्त्रह था। वभी भी तो यह प्रमाश भगवान भदावर ह एक्स भी उसे मालूम पठता था। सरलहदया प्रसार पदाचर क मुख से दबादिकों क मनित्रूण गायन सुनकर कह उठती थी। यदाई तु साखात भगवात है एसा मझ यीच-बीच म नक्स लगाता है। तु मुख्य भी वहे पर तू मनुष्य महा है यह निक्चय है। सस्तु---

٩ę

स्थियों को जाते देवकर गदाघर वोटा, "मैं भी जाता हूँ।" स्थियों ने प्रयम तो "तू मत जा। रास्ता दूर का है, पक जायगा" इत्यादि बहुतेरी वात कहकर देखी, पर गदाघर ने न माना। तब निरपाय हो उसे आने की अनुमति दे दी। गदाघरकी बडा आनन्द हुआ और वह देवताओं में गीत गाते गाने उनके साम चलने लगा।

इस तरह गदाधर आनन्द से देवी के गीत गाते गाते नला आ रहा था नि अचानव उसवी आवाज रक्त गयी, औंदों से अध्यारा बहुने लगी और वह अचेत होकर प्रस्वी पर गिर पड़ा। घेनारी स्त्रियों बड़े सकट में पड़ गयों। बोई इधर उधर से पानी लावर सिर पर मीचने लगी, तो कोई हवा करने रूगी, कोई देवी की मानता मानने लगी, परन्तु गदाधर को नेतना ही न आती थी। तब एक्दम प्रसन्न ने मन में विचार आया कि गदाधर के शरीर में देवी तो नहीं आयी है, राज्य कि सरल स्वभाव ने भनितपरायण लोगों के घरीर म देवी हा भाव आता है यह उमना विस्वास था। तरन्त ही उसने स्त्रियों को देवी की प्रार्थना करने को कहा। उसरे पुण्यचरित्र पर स्त्रियों भी बड़ी श्रद्धा थी, अतएव उसके ऐसा वहते ही सभी स्त्रियो ने मन पूर्वन देवी की प्रार्यना की और आरचर्य भी बात यह है कि देवी की पूजार शुरू करते ही पीडी देर में गदाधर सावध होकर उठ बैठा। उसके शरीर में पमजोरी या पनावट वे कोई चिह्न भी नहीं थे। यह देखनर रिप्रयों मी विस्वास हो गया वि इसवे अरीर में देवी या नचार हुआ था। अस्तु । तत्परचान् मत्र लोग देवी का गर्य । वहाँ में लीटकर उन्होंने सारी हवीवन चन्द्रादेवी को कह भूनायी । इसे मुनकर चन्द्रादेवी नो यही चिन्ता हुई और उन्हाने "सदाधर की कुदिव्ह उतारन र

थी रपुर्वीर और विज्ञा गंभी देवी की अपने पुत्र के कर्याणाएँ

पुन पुन प्रार्थना की । अस्तु---

डेंड वर्षे और बीला । गदाभर धीरे धीरे अपने पिता की समृति भूलने क्षमा । प्रमेदास लाहा ने पुत गवाधिष्यु के साथ एवं समय पदाभर की वडी मैंनी हो नमी, बहाँ तक कि वे दोना सरा एवं साथ ही रहते हैं । बाना मेलना पढ़ना, लिखना दोना ना एक साब होने नमा । गदाधर नो दिस्सों क्षेत्रभूकंक माने हें लिए बुलाती थी तो बन मदाशिष्य को साथ किसे बिना कही न नाता। इस प्रभार हन दोना का कहनिस भेसे देखार धर्मदास नौर गदापर के थर के लोखा नो पड़ा आनन्द हाता था।

गदाचर का ९ वह वर समाप्त हीते देख रामकुमार ने उसका उपनयन करना निश्चय किया। धनी न गदाघर न एक शार यह माँगा था नि यजोपनीत ने समय तू प्रथम भिक्षा मुझसे लेना। बनी के अष्टीवम त्रम से मुख्य हाकर गदाधर न भी मह बात स्वीनार कर ली थी । यदाधर कहन के अनुसार भरने में चूकन वाला नहीं है इस विद्याम ने कारण धनी बडी आनन्दित हा गयी और यह वड प्रयत्न से चार पैसे जोडकर उपनयत की पाट जोहन लगी। उपनयन के कुछ दिना पूर्व वनी से की गयी प्रतिका की उस्त गदाधर ने सम्बद्धमार को बनायी परन्तु उनके कुर म एसी प्रधान हान के कारण रामकुमार चिन्ता में पड मम, और बदाधर न भी हठ यहड़ रिया । वह बहने लगा कि यदि मैं ऐसा न वस्त्राता मुख अध्या बाल्मे का दाय करोगा भीर अमत्वभाषी का बनऊ पारण करन का अधिकार बदापि नहीं है । उपनयन का दिन समीप आया और यदावर के इस हरु ने कारण उपनयन की नियत तिथि वहानी पहली यह किता रामक्रमार को होन लगी। यह वास वर्षदास लाहा के वान में बारामङ्ख्यतीलामृत

पड़ी, तब उन्होंने रामकुमार को बृन्धकर समझाया कि ऐसी प्रमा

यदि तुम्हारे कुल में नहीं है तो न सही, पर यह किन्ही किही बुलीन ब्राह्मणों के बुट्स्वों में पायी जाती है। सड़ने को समझाने के लिए नुम्हें भी वैसा करने में कोई हानि नहीं है। घर्मदान के ममान संयाने की सलाह मानकर रामकुमार निश्चिन्त हुए और गदाधर की इच्छानुसार आचरण करने से उन्होने कोई आपनि नहीं की। गराधर ने प्रथम भिक्षा धनी से ही ग्रहण की और वह भी अपने को गदाधर को भिक्षामाता बनने का मौभाग्य पाक्र परम धन्य मानने लगी। लाहा बाबू के घर में एक दिन पण्डित मण्डली जमी मी। चार पण्डित एक जगह बैठे हो वहाँ वादविवाद की कीनमी कमी? षुष्ट प्रश्न उपस्थित हारर पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष चलने लगा ! बाद-वियाद रग में आने लगा और बढते बढते एव ऐसा विवट प्रश्न मण्डली वे सामने उपस्थित हुआ कि उसका उचित उत्तर किसी यो न मूझा। उस दिन गदाघर वही या। उसका उपनयन अभी ही हुआ था। उस प्रस्त को सुनकर उसने अपने समीप ही बैठे हुए एव परिचित्र पण्डितजी से बहा, 'बयो पण्डितजी, बया इस प्रश्न मा उत्तर ऐसा ऐसा नहीं होगा ?" पण्डितजी को वह ठीक जेंचा, अन उन्होंने वह उत्तर दूसरे को मुझाया । अन्त में सभी को वह उत्तर स्वीकृत हुआ । इस उत्तर की मुझाने वान्त्र का पता लगाने पर जय मारूम हुआ कि यह उत्तर एक नौदम वर्ष के बाल्स वा है तो ममी के आदचर्य की मीमान रही। सभी ने यह समझवार कि यह बालवा निष्ठचय रूप से देवी शक्तिसम्पन्न होना चाहिए, उमकी प्रथमा की और उमे आशीर्वाद दिया ।

उपनयन होने पर गदाघर को देवपूजा का अधिकार प्राप्त हो

गया। एक तो पहुंचे से ही उसका हृदय मितियुर्ण या और अब तो अधिवारी हो जाने पर सम्बावन्दन खाबि करने वह अपना बहुतसा समय पूजा तथा व्यान में कमाने कथा। अपने पिता के समान उसे भी बीच बीच में दर्सन प्राप्त हो, रचना दिखें हर हेतु तो उसन मन पूजे देवताओं को तथा और मिति कार्याण पर हो। एपिन मन वाले गहाधर पर देवों ने भी कुएर की जिससे बीच बीच म उसे भावसमाधि होने कभी और दिल्ल वर्धन होने लगी।

उसी वर्ष मद्राशिवराजि के दिन यदाधर ने उपवास किया और मयाविधि महादेव नी पूजा-अर्चना नी । उसके सामी गया-विष्णुन भी वैसाही उपवास किया और गत को सीतानाय पाईम के घर होने वाले जिवचरित्र नाटक देवकर जागरण करने का निश्चय किया। प्रथम प्रहार वी पुजा समास्त करके गृहाधर किस के प्रमान में मान बैठा का इतन में ही उसक कुछ नाटक के साथी आप और वे यदाघर से वहन ल्ये अंतर का अभिनय करने बाला लडना अचानक बीमार हो गया है। अस उसके म्यान म आज तुम्ह वह नाम दरना चाहिए। गदाधर ने उत्तर दिया 'इसचे पूजा म विष्त होगा इसलिए मैं यह काम नहीं गरता। माथी लागा न नहीं माना और कहने उसे, दिव ना सिंभनय करने से तेरे मन में जिन के ही विचार दौरते रहेगें। यह काम क्या पूजा से कम है? सदि आज तूने यह काम नहीं किया तो लोग का वितवी उदासी होगी अला इसवा तो मुख विचार कर। जनवा यह जाग्रह देख गदाधर राजी हो गया।

नाटक का ममय आया । गटाधर को शिवरूप सजाया गया । वह शिव का चितन करते हुए अपने कार्य के समय की राह देसने लगा । समय आते ही जा यह परदे में बाहर निराना तो उसमी उस रबाधपारी जटामण्डित विभूतिभूषित निवमूति मो देगरर सभी मह उदे, 'यह तो यमार्थ में समर से समान दीन रहा है।' इधर मिय के ध्यान में गदायर इतना तमय हो गया कि उसना भाषण और गावन बन्द होगर उसे भाषसमाधि लगा गयी। सरक्षर में सबंग पड़बरी मन गयी। मदायर मा उठावर लगे। मौत से पा और अवदे दारोर पर पानी आदि मीचा भग तम बद्ध मोन हुआ। उस दिन या नाटर एम तरह वन्द वन्द मोन हुआ। उस दिन या नाटर एम तरह वन्द वनना पहा ।

गदाधर बी यह दणा हेयाक माता और अय काजनी मी यज दर रणता था पर जब उन्होंन देग िया कि इस अदस्या मे गदाधर में स्वास्थ्य वा बाई हानि बहुं। पहुँबती है ता उनया उर यहन रम हो गया। बदायर बी धामिर अवृत्ति हम समय से बात स्वी और बीत म रही भी इत्तव, जबन्ती इत्यादि हो ता बहाँ बहाँ काज रूपा और अन बरलपूर्व वहीं में हारीं में मिमिनिय होने तथा। इस अगर धामिर बृत्ति सो अयस्य सी, इत्यादि पदयीविभवित नामानित निद्वान भी ऐहिक भीगसूल और नीति के लिए बिस तरह कालाबित रहते हैं, यह उस तीक्ष्णदिट गदाधर त इस अल्प अवस्था में ही जान किया था। इसी गारण छनके समान विद्या प्राप्त करने के सम्बन्ध में वह अधिनाधिक इदासीन हो चला था । इस समय उसकी सूटम दृष्टि सब लोग किस उद्देश्य से काय करते हैं, यही देखने की ओर लगी थी और अपने पिता के वैराका, ईंश्वरमक्ति सावनिष्ठा, सदाचार, धर्म-परायणता इत्यादि अनक सद्गुणा का अपने सामन आदर्श रसकर इनकी तुलना स वह बूसरा का मृत्य निश्चित करने समा । पुराण में ससार की क्षणमगरसा का वर्णन सबकर ऐसी स्थिति में ससार में रहफर दू स भागने बाहे लोगा के विषय म उसे बना असरज लगता थातथा बुक्ष होता या और मै एस अनित्य ससार मे कदापि नहीं रहेंगा ऐसा वह अवने मन म निरुपय वरने लगता था । ग्यारह-बारह वर्ष की छाटी अवस्था स एसे गम्भीर विचार गढाधर क मन में कैसे आल थे, इसको शका या आश्चर्य करने का कोई बारण नहीं है क्यावि उसकी बुद्धि प्रतिभा और मानधिन सन्वार सभी ता अस्तानिय आर असाधारण थे। अस्त---विचास्यास क सम्बन्ध म गदाधर की उदामीनता या भाव

पर विद्याप्रयास में वह पिछड़ गया । वडे वडे पण्डित, तर्कालड्डार

विद्यास्थास क सम्बन्ध म गदावर की उदामीनता या भाव अधिनाधिन बदन ल्या, तथापि बहु अभी भी भूववन् वादशास्त्र का जादा था। उसका पदना (नामक) अब वहुत मुधर गया था। रामायम, महाभारत इत्यादि धर्मग्रन्थ वह एसी पिन्त से, एसा मुन्दर पदता या कि मुन्ते बाल तनाय हो जात था। गाव के सीथे-सादे सरल हृदय वाले लाग उसस इन म्रत्या के पदने का अग्रह

बोरामहरवसांहाम्त करते थे और वह उन लोगों के मन को कभी दु खित नहीं होने देता था। इस प्रवार सीतानाथ पाईन, मध्युगी इत्यादि अनेव लोग उसे अपने घर ले जाते और समाज एकतित करके गदाधर के मुख से प्रहलादचरित्र, घुवोपारयान, महाभारत अथवा रामापण में से वोई क्या बडी भक्ति और भाव के साथ सुनावरते थे। वैसे गाँव के और आसपास के गाँवों ये देवी-देवताओं के गीत भी सदागदाधर ने कान में पड़ा करते थे। उन्हें भी वह अपनी असाधारण स्मरणदाक्ति वे कारण सनकर मन मे रख छेता था और मभी कभी तो उन्हें लिख भी डालता या। गदाधर की स्यहरत लिखित "रामकृष्णायन पोथी", "योगाद्या का गीत", "मुबाह गीत" इत्यादि नामारपुरुर म उनने घर में हमने प्रत्यक्ष देखें हैं। हम वह आसे है वि गणित से गदाधर को घुणा थी। पाठगाला में इस विषय में उसकी बहुत कम प्रमति हुई। ओड, बाकी, गुणा, भाग और बुछ कोप्टब इनना ही उसरे गणित विषय ना जान था। परन्तु दसवे वर्ष से समय समय पर उसे भावसभाधि होने लगी भी । इस बारण उसवे घर वे लागो ने उसे चाहे जिन समय शाला जाने की. और जितना मन चाहे उतना ही अध्ययन करने की अनमति देदी थी। शिक्षका का भी यह बार्व निदित होने के

मारण ये गदाधर का तम नहीं करने थे ! इस कारण गदाधर का गणित या अस्वास वही रव गया। वमन गदाधर ना बाग्हवी वर्ष प्रारम्भ हुआ । उसने महले

भाई रामेस्वर का २२ वो और छाटी बहिन सर्वेमगरा का ९ वो वर्ष आरम्भ हुआ । रामेश्वर को विवाह सोग्य हुआ देगहर राम-

थुमार ने उसका विवाह नामारपुत्र में पास हो में गौरहाटी ग्राम के रामगदय बन्द्योपाध्याय की भगिनी के साथ कर दिया और रामसदय के लिए अपनी बहिन सर्वमगला दे दी। भाई और विहन के विवाह हो जाने पर रामकुमार उस चिन्ता से तो पक्त हए, पर जब उनके पीछे दूसरी चिन्ताएँ आ लगी।

उनकी पत्नी इसी समय पर्मवती हुई जिससे उन्हें एक प्रकार का आगन्द तो हुआ, पर "प्रसृतिकाल में मेरी पत्नी सरेगी" यह उन्हें पिहले से जात होने के कारण वे अध्यन्त चिन्ताप्रस्त रहने लगे। वैसे ही छोटे माई रामेश्वर का विद्याच्यास समस्त हो गया था, पर अभी वह कोई कमाई नहीं करता था। इस कारण पृहस्थी की स्वित पहले की अपेक्षा और मी अधिक पिरती जाती थी, अब इसका क्या उपाय किया जाय, यह भी उनकी सतत चिन्ता का एक कारणे था।

प्रमृतिवन ल जैसे जैसे सभीप आगे लगा, वैसे वैसे रामकुमार की मातसिक चिन्ता वहने लगी। अन्त में १८४९ के साल में एक विद्या जवती पत्नी एक अध्यता सत्तर प्रवस्त को जन्म देवर ससार

की मानसिक चिन्ता वढने लगी। अन्त में १८४९ के साल में एक दिन उनकी पत्नी एक अत्यन्त सुन्दर पुनरत्न को जन्म देकर ससार से चल वसी। इस घटना से रामकुमार की साधारण गृहस्थी पर पुन कोर की छाया पड गयी। जाने का निक्चय किया और पत्नी की मृत्यु के बोडे ही दिनो वाद रामेश्वर को गृहस्थी का भार सीषकर रामकुमार कलकत्ता चले गये और वहाँ झामापुरु सोहल्ले में उन्होंने एक पाठसाला सोली। इधर रामकुमार की पत्नी के मरले से गृहस्थी के सभी कामों का भार चन्द्रादेशी पर पुन आ पड़ा। रामकुमार के पुत कलप को सभालने में रामेश्वर की स्त्री उन्हें बोडीबहुत सहायता देती थी, पर वह भी तो छोटी उन्न की पी। अत्त गृहस्थी के कामकाल, देवपूजा, अक्षय का पालन-पोषण इत्यादि सभी कारों का बोझ प८ वर्ष की आयु में उन्न पर खुनारा आ पड़ने से उन्हे क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता था।

रामेश्वर गदाघर पर बहुत श्रेम करता था, परन्तु उसके विदा-म्यास की ओर वह ध्यान नही देता था। एक तो उसे इस विधय .में रुचि ही नहीं थी और दूसरे उसे गृहस्थी को चिन्ता और अन्य सक्षटों के कारण समय भी नहीं मिलता था। बरावर की धार्मिक ६६ बीरामहत्यकीलामृत

वृत्ति देसकर उसे वडा आनन्द होता था और आगे चलनर यह कोई महापुरप होगा, ऐसा समझकर उसके विषय मे वह निरिक्त रहा करता था। इस प्रकार रामकुमार के चलक ता चले जाने के बाद कोई देसनेवाल न होने के कारण प्रदाघर विल्वुल स्वतन्त्र हो गया और उसका मुद्ध और धर्मप्रायण मन की जिस और हो गया और उसका प्रकार के जिस और से स्वार्य करता है। सा उसी और अम्बन्ताय के बाद करता है।

जाता या उसी ओर असततापूर्वन वह जाने लगा। हम मह आये हैं वि इस अल्पायु में ही गदाघर को युद्धि बडी प्रवर यी। उसने देश क्यिया कि लोग विद्यापार्वन वेवल पैमा

कमाने वें लिए यरते हैं। भला बहुत विद्वान होने पर भी अपने पिता वें समान धर्मनिष्ठा, सत्यता और भविन वित्तने लोगों में पायी जाती हैं? पैसे वें मुख्यन्य में गौर वे झगडा वो देखकर उसके मन में यही पारणा हो गयी थी वि पैसा ही सर अनर्थों

भा मूल है। तब ऐसी अर्थनारी विद्या और अनर्थनारी अर्थ के सम्बन्ध में उदासीन होकर उसने ईस्वरप्राप्ति को ही अपने जीवन का प्येय मान लिया इतमें काई अनरज की बात नहीं है। अपने सहपाटियों के साथ कर पाटकाला को ता जाना था, पर यह अपना बरत सा समय वेवताओं की प्रवाजकों और गहस्थी के

कार्यों में अपनी माता ना महायता देने में विताता था। पड़ोस नी नित्रयों को गदायर वडा प्यारा था और आजकल ती प्राय तीसरे प्रहर तन घर में ही रहने वे नारम जब वे क्ट्रादेवी के पास जाती थी तो वहाँ बदाधर ना देखर उसमें पद, अजन हरवादि गाने के रिष्ट् कहा करनी थी और यदि यह उस ममय

चन्द्रादेवी को बृहतार्थों में मदद देने में लगा होना था ता ये गव स्त्रियों मिठकर चन्द्रादवी∖का कामराज स्वय हो निषटा दिया करती थी, जिससे कि गदाबेर भजन गाने के टिए पुरसन पा जाने । यह गदाधर का प्रतिदिन का कार्यक्रम ही यह । किसी दिन स्पियों को भी विना गये अच्छा नहीं छनता था, अत वे दोपहर को अपना काय शोध निपटान र चन्द्रादेवी ने घर को चली जाती थी। गटाघर इन सरलस्वमान धर्मपरावण स्त्रियो को कभी पुराण पटकर सुनाता था, कभी मजन गायन सुनाता था और कभी विसी विद्योप प्रसिद्ध व्यक्ति का अनुकरण करते हुए उसी हावभाव के साप भाषण देकर उन्हे हँसाया करता था । गदाधर की आवाज बहुत मधर भी और बहु इतना सन्मय हाकर देवताओं के भजन गाता था कि वे स्प्रिया भी क्षणभर क लिए अपना देहभान भूल जाती थी। कमा कभी भजन गाते वाल ही ग्दाधर को भावसमाधि लग जाती की और उसका अन्त होते तक ये स्थियाँ वहें भन्तिभाव से उसकी ओर देखती रहती थी। इसके जन्म के पूर्व माता-पिता को स्वप्न होन की बात इन हिनया को बिदित भी और उसी के अनुरूप इसकी धार्मिकता असीम अक्ति और आवर्षण दानित की प्रत्यक्ष बेखनार में स्थियाँ गदाधर को कोई भावी यहान सत्पुरुप समजकर वडा प्रेम करती थी। हसन सना है कि धर्मवास लाहा की बहिन प्रसन्ध और बुख अन्य स्टियों को एक दिन गदाधर की आर देखते देखते श्रीकृष्णचन्द्र का दर्शम हुआ या और दूसरी भी वहत सी सरल अन्त करण वाली स्त्रियाँ इसके बलौविक गणी की देखकर इसे दवता ही समझकी थी।

कभी कभी यसकार स्त्रीवेत्र धारण कर स्त्रिया के समान अभिनय और भाषण करता या 1 उसका अभिनय इतार सजीव होता था वि अक्जान मनुष्य यह बही पहचान सक्ता पा कि यह पुरुष हैं <sup>1</sup> हरी प्रकार स्त्रीबेश म गदायर एक बार अन्य स्त्रियो के साथ हरुपरपुष्टुर ताळाव से गानी मर स्था, पर उसे किसी 22

नाम के एक श्रीमान सज्जन रहते थे। उनकी स्त्री और बन्या गदाघर पर वडा स्नेह रखती थी। वे गदाघर को कई बार अपने घर ले जाकर उससे भजन-गायन सुना करती थी। कई बार उसे स्त्रीवेश में सजावर उसके हावभाव देखती और उसके स्त्रियों के समान भाषण मुना ब रती थी । सीतानाथ गदाधर को बहुत चाहने थे, अत उसे उनके यहाँ जाने की सदा स्वतन्त्रता थी। उसी गली में एव दूसरे सञ्जन दुर्गादास पाईन रहते थे। गदाधर पर उनना वडा प्रेम था । परन्तु उनने यहाँ परदे की प्रथा वडी बडी ती। गदाघर को वे अपने वहाँ की स्त्रियों के समाज में जाने नहीं देते थे। अपने घर वी परदा-प्रणाली वा उन्हें बडा अभिमान था। वे बडी गेसी से कहते थे, "मेरे घर की स्त्रियां क्भी किसी की नजर में नहीं पडती ।" मीतानाथ इत्यादि अन्य गृहस्थों के घर परदे की चान्ड नहीं थी, इस कारण वे इन गृहस्था को अपने से हलके दर्जे के मानते थे । एक दिन शिसी सज्जन के पास दर्गादाम अपने यहाँ के परदे की बडाई कर रहे थे। इतने में गदाधर वहां महज ही आ पहेंचा और उनकी बडाई मृतार पहने लगा, "परदे से बया बभी स्त्रियों की पवित्रना की रक्षा होती है। अच्छी शिक्षा और देवभिन्त से ही यह रक्षा सम्भव है। यदि इरादा वर तो आपने घर ने पन्दे नी मभी स्त्रिया मी देग ल और उनवी सारी बाने जान हुँ। दुर्गादास बडे गर्व मे बोरे 'अच्छा, वैसे देखता है, देशूँ महा रें गदाधर ने शान्तिपूर्वर उत्तर दिया, "निमी दिन ममय आयेगा त्य देखमा" और मर बहुष र बही में चटा गया । बाद में किसी दिन सन्देश नमय किसी को विना बनाये उसने स्वीवेश करक अपना मुख बस्त्र से दौक

लिया और बगल में एक टीवनी केवर दुर्गादास वे दरवाने पर खडा होनर बोळा, "पास के बाँव से बाजार में दूसरी दिनयों के साथ गूत बेचन जायी थी, पर वे मुखे छोडकर नहीं गयी, इसलिए रात विताने को अगह उँउती हैं । नया आप मुझे अपने यहाँ आज रात की रहने के लिए जगह दे देंगे ? दुर्गादास ने उससे उसका नाम-गाँच पृष्टा सभा और भी एन-वो प्रश्न पृथ्यकर कहा, "अध्छा, भीतर हिनयों के पास जाओं और वे जहाँ बताये वहीं रात भर रही।" वडी मुलकता से प्रणाम करके गदाधर भीतर गया और बहुर भी बही किस्सा बताकर कहा "बाज की रात विताने के लिए प्रशाह दे दी । ' इसके बाद तरह तरह की वातचीत गपशप करके उन सब हिनया की उसने मुग्ध कर डाला । वे स्त्रियाँ उसकी सरण अबस्या और मधुर भाषण से भीहित ही गयी और उन्होंने उसे रात की मीने के लिए एक कोठरी दे दी तथा कुछ फलाहार की सामग्री भी दी। यदाघर ने घट की सब बावे सभीते के साथ बारीकी से देख की । इधर इतनी रात होने पर भी गदाघर कैसे नहीं लौटा, यह चिन्दा चन्द्रादेवी को होने लगी और उन्होंने उसे हुँदने के लिए रामेदवर से कहा। उसके जाने के सभी स्थानो को रामेश्वर में इंड डाला । सीतानाथ के घर तलाश किया, पर गदाधर भा पता न पता । तब दुर्गादास के घर क पास खडे होकर दसने योही गदाधर वा नाम लेकर दो तीन बार पुकारा । रामेश्वर की भावाज को पहचानकर और अब राजि अधिक हो गयी है, यह सीच गदाधर ने भीतर स ही "आना हूँ मैथा" उत्तर दिया और दरवाजे की वरफ दौड पड़ा ने दुर्गादास इन बातों को उसी समय जान गये और यह भदाधर मुझे धोमा देकर परहे ने भीतर प्रदेश कर गया, ऐसा समझकर उन्हें वहत कोघ आया, परन्तु उश्वदा नह स्त्रीवेश,

यह भाषण और चालदाल विग तरह हुवहू स्थिमो वे समान थी,
यह सोचनर और इस लटने ने मुझे अच्छा चनमा दिमा, इम
विचार से उन्हें बड़ी हुँगी आने लगी। सीछा ही यह बात गौव
भर में फैल गयी और सब बहुने लगे वि गदायर ने दुर्गादास पा
मगड अच्छा चूर दिया। तदुषरान्त गीतानाव ये यहाँ जब बभी
गदाभर आसे तब उन्होंने अपने यहाँ वी स्त्रियों भी भी उसरे पाम
जाने वी अनमति दे ही।

चीरामङ प्यक्षीक्षामस

40

इस गूजर गली म और भी स्थियों ये मन में गदाधर ये प्रति
प्रमा वडा स्तेह उत्पन्न हो गया। यदि गदाधर पुछ दिनों तक
भीतानाय के घर नही जाता था तो गीतानाय उते विशेष रूप से
युलाते थे। मीतानाय वे यहाँ पद-गायन गरने बरते पभी पभी
गदाधर मो भागवेग आ जाता था और उसे देतपर तो स्थियों

भी भिनन जस पर अधिन होने छनी थी। यहते हैं वि भावसमाधि के समय स्त्रिमी श्रीगोराज्ञ वा श्रीहुष्ण के भाव से गदाधर भी पूजा रिचा करती थी। श्रीहुष्ण वा वेदा उसे मोहता था, अत. जमके जिए एक मोने की मुक्ती, एक मुक्त मुकुट और स्त्रीवेमो-पयोगी गर्वसामग्री इन स्त्रिया ने सगह कर रही थी।

पे समान स्वर और प्रेमयुक्त गरकों में गारण गराघर पर पामारपुषुर पी स्त्रियों तितना प्रेम परती थी, यह हमने स्वय उन्हों में में पुछ स्त्रियों में मूंह से मुना है। मन् १८९२ में वैशास मान में आरम्न में हम स्त्रामी शमकृष्णानन्दत्री में गाय पामार-पुषुर देसने क्ये थे तब हमें भीनानाय पार्टन को पुत्री धीमती

धार्मियना, पवित्र आचरण, तीश्ण बद्धि, मधर स्वभाव, गर्यपं

33 रिमर्णी देवी में दर्गन का गौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस गमय उनकी आयु ६० वर्ष की थी। गदाघर के बाल्यकाल की यार्ता पूछने पर उन्होने बताया —

"उस समय हमारा घर यहाँ से उत्तर की ओर विलकुल समीप ही था। अब वह सब गिर पडा है, मेरी आयु तब १७-१८ वर्ष की रही होगी । उस समय हमारा घर किसी श्रीमान की हवेली के समान था। सीतानाथ पाईन मेरे पिता थे। हमारे घर चचेरी वहिन, फुफेरी वहिन, ममेरी वहिन सब मिलकर हम १७-१८ विहिन थी। हम सब लगभग समन्वयस्क ही थी। बचपन से गदाधर हमारे बोच खेला करता या और उस पर हम सब बड़ा प्रेम किया करती थी। हमारे बढे हो जाने पर भी वह हमारे यहाँ आता था । वह हमारे पिता को भी वहा प्यारा था और उस पर वे अपने इप्टदेव के समान अक्ति और प्रीति करते थे । उस मोहर के कोई कोई लोग उनसे कहते में कि अब लडिकपाँ बडी हो गयी है, उनसे गदाघर की मिलने मत दो । इस पर वे कहते थे कि इसकी जिन्ता तुम मत करो, मै गदाघर को अच्छी तरह जानता है । गदाघर हमारे यहा आकर पराण की क्याएँ कहता था, पद-भजन गाया करता था और हमारी दिल्लगी करके हमें हुँसाता था । यह सब सुनते हुए हम लोग अपना अपना काम बढे भानन्द से नरती रहती थी। उसके सभीप रहने से समय न जाने कितनी जल्दी कट जाता था। किसी दिन यदि वह नही आता था तो उसे कुछ हो तो नही गया, यही चिन्ता हमें होने लगती भी और चैन नहीं पडती थी। हमम से ही कोई जाकर जब तक चन्द्रादेवी के पास से उसका समाचार नहीं छे आती थी, तब तक हमारे प्राणो में प्राण नहीं आता था। उसके सम्बन्ध की हर एक बात हमे अमृत के समान मधुर लगती थी। अत वह जिस दिन हमारे घर नहीं आता था उस दिन उसीकी चार्त करते करते हम

अपना दिन दिता दिया न रती थी।"

वह केवल स्त्रियो वो ही नही, वरन गाँव के छोटे बडे पुरपी को भी यहा प्यारा था । गाँव के छोटे बडे सभी छोग सापका र में समय गुर स्थान गर जमा होवर भाषवत, गुराम आदि बटी भक्ति से पाठ कर आनन्द लटते थे। वहाँ गदाधर भी अयस्य रहता था । उसके रहने से मानी मभी के आनन्दनागर में बाद आ जाती थी. बयोगि उसरे समान पुराण पढना, भरितभावपूर्वे र पौराणिक मधाएँ बहुना और मिल भिन्न देवताओं में पर और भजन गाना रिसी को भी नहीं आता था। और माते गाने भाष में तन्मय होवर अब वह नावा। बारम्भ यर देता था सब सो सभी में अन्त गरण भागिपूर्ण होगर उनके नौत्रो से अधुपारा प्रवाहित होने छगती थी। यभी मभी यह मुन्दर गुरुदर याते बतायार मनोरजन पारता या और स्त्रियह वे समान हुमह अभिनय द्वारा सभी को परित बर देता था। क्यी कभी तो यह ऐसी मजेदार बाते बताता चा कि मूनने बाले पेट दबाबर हुँसी हैंगते होटपोट हो जाते थे। उसरे इन मुगो के मारण यारण तथा मुद राभी उसे अपन पास नगना नाहते थे। मध्या होते ही सामी असके आने की राह बड़ी उत्तच्छा के माथ देगा करते थे। जैसे जैसे मुदाधर की अक्ति बढ़ी लगी वैसे वैमे उने निश्नय

लैसे जैसे महापर की अधित बढ़ों लगी थेसे येगे उसे निराय होने छमा कि अपना जीवन अर्थहानी थिया में प्रयोगा प्राप्त बरते में सर्व करने थे डिछ नहीं है, बरन् ईर्ड्ड के प्राप्ति करने के लिए हो है। सन्यानियों के बेरन् बरन, परित्र अस्ति, प्रधार और उनने ति तम बिरस्य का नित्र इनसे अस्ति के सामने गड़ा सूलने लगा। "थया में भी कभी उनसे समान ईरहर को गढ़ भार गीयनर पूर्ण स्थित और मनार से पूरा उदासीन होईंसा?"— ही अपनी माता की और भाई की सासारिक स्थिति का ध्यान उसे हो आता था और उन्हे गृहस्यो चलाने मे सहायता देना अपना कर्तव्य है, यह विचार मन में आने से उसका मन द्विधा

में पड जाता या। अन्त में "जो ईश्वर करेगा वही ठीक है" ("राम कीन चाहिह सो हाई") ऐसा जानकर अपने मन की परमेश्वर के चरणों में समिपत करके और सब भार उन्हीं पर डालकर ईरवर की ओर से ही कोई आदेश पाने की राह देखने लगता था। गदाधर का हदय स्वभाव से ही विलक्षण सहान्भतिसम्पन्न था। उस पर गाँव में भी सभी प्रकार के और सभी अवस्था के लोगो से मिलनेजुलने और उनके सुखदुख को देखने के कारण

वह सहानुभूति और अधिक वढ गयी थी। उनके सुखदु खो को अपना ही मानने ना उदार भाव उसके हृदय में उत्पन्न हो गया था। उन सरल स्वभाव बालै लोगो का जो उस पर अपार प्रेम था उसका उसे स्मरण हो आता और वारम्वार उसे यही मालूम

होता कि यदि इन्हे परमेश्वर की भक्ति सिखानर में इनके दू खो की मात्रा कम करके सुख को बढ़ा सक् तो कितना अच्छा हो । ऐसे विचारों के होते हुए भी वह पाठशाला को जाया ही करता या । अपने गयाविष्णु इत्यादि साथियो की सगत मे उसे बढा भानन्द आता या और यदि मैं उनसे बार बार न मिल तो उन्हे बुरा लगेगा, यह सीचकर वह पाठ्यांटा को जाता था। लगभग इसी समय उसके साथियों ने एक छोटी सी नाटक कम्पनी बनाने का निश्चम शिमा । पात्रों को उनका काम सिखाने के लिए सर्व-

सम्मति से गदाघर ही को उन्होने नियक्त विया। पर यह वम्पनी

पले में से ? विमीको मालूम न मा वि इसवा वारोबार वैसे पे?, क्योरि सारण जानले में कि यह बात यदि उनके माता-पिता मो विदित हो गयो तो सब माना। उडड हो जाया। तब इसवें लिए मीनमी मूनित की जाय? अन्न में गदायर में मुनामा वि हम सम माणिकराज की अपराई म एक जिन हो तो किर कोई नहीं जाता पार्टी समी को यह विचार ठीव लगा और निश्चय हुआ कि सब लोग रोज निवस क्षम पर पाठमाला में भागकर वहाँ एक मालूम हो।

गदापर ना बहुन सा समय इस प्रनार थीन जान है गररण यह अपन त्रिय नियम नियमारी में उपनि नहीं गर सना, तो भी उसान जान इस समय जिल्हु ने साधारण नहीं था। गर्न दिन यह अपनी यहिन में मिन्न गौरहां हो साम नो गया था। यहिन हैं पर स प्रविष्ट होरे हो सवस्तान आनन्दपूर्वेच पनिसंत पन्नो हुई उसे दिसायो हो। पर नीटने पर उसने उसी इस सा गुरू नियम गीनस्ट पर है मही नारों नो दिसाया। सभी उस निय में सवस्तान और उसन पति ना पहनान गये।

देव-देवियो की बहुत उत्तम मृतियाँ गदाघर बना रेता या। नई

वार तो एसी मूर्ति बनाकर वह अपने साथियो के साथ पूजाअर्चा करता था।

इस प्रकार और भी नीन वर्ष बीत गये और गदाधर को १७ वाँ वर्ष लगा । वहाँ कलकता में राषकुषार की पाठकाला उनके अयक परिश्रम से अच्छी उन्नत अवस्था को पहुँच चकी भी और अर उसम उह चार पैस की कमाई भी होन सभी थी। वे वर्ष मे एक बार नामारपूर्वर आते व और कुछ दिन वहाँ रहते थ । गबाधर को विद्यास्यास क सम्बन्ध म उदासीन देखकर उन्हे बडी चिन्ता होती थी। सन १८५३ म जब दे घर अस्य तब उनसे इस विषय म चन्द्रादेवी और रामेश्वर की बात होन के बाद यह निरुवय हुआ कि बदाधर रामकुषार क साथ जाकर कलकरों म रहे। रामकुमार वहाँ अकले ही रहत थ। उन्ह घर का काम करते हुए पाठपाला चलान में बढ़ा कप्ट होता था। बत गदाधर में यहाँ जाने न उसका विदारम्याम भी होका और रामकुमार को भी उसरा कुछ सहायता मिलेगी यह साचकर यह निश्चय किया गया था। गदाधर स उस विधय म पूछन पर वह तुरम्त ही राजी ही गया और अब में अपन जितनुस्य भाई को कुछ सहायदा दे सर्पंगा इस विचार स उस सातीय हका।

कोट ही दिना क बाद बाभ महत्त वेलकर रामणुमार और गराधर दोना ने अपने कुल्दन और माता की वन्दना करने मनकत्त क लिए प्रस्थान निवा (सन १८५३)। बामारपुषुर की आगन्द का बाबार उनड गया और बहाँ क निवासी गदाधर क मुणी का स्मरण करत हुए अपन दिन व्यतीत वरन समा।

## साधकभाव

## (विपयप्रवेश)

मनुष्यदेह धारण करने पर गर्भा वार्य मनुष्या क समान क्षीत है दैहर को मनुष्या कमाता ही मुन्द पुण की भीग करना पड़ना है और मनुष्या के की समान उद्यान और प्रयत्न करने सब विषया में पुलेना प्राप्त कम्मी पहनी है।

" आजायें यो सभी अवस्थाओं वा स्वयं अनुभवं प्रीप्त बरना बंदना है।

"वहाँ (मरे द्वारा) तब प्रकार ने माधन—नान-यात भनिन्यात बमयोत और हटराय धी—आयु बहाने ने निक—माध्यप्र हो वृष्टि।

'सूत्रे कोई सी माध्यत करने व लिए शीव लिए से ध्रिक समय नहीं लगा।

' मरी नवस्था उक्षहरच-राज्य है। '

--भीरामग्रन

मसार ने आध्यारियन इनिहान को वहने से क्या राजता है दि बुद्धेय और भीवीनाव्येव नो छोड़ कोने निमो भी महापुर्व की साधन अवस्था ना बुकान्न निमा हुआ नहीं है। अदस्य उनाह और अनुरात ने हृद्य ना अरन ईंडवर्ग्नाल के किन मार्ग में प्रती बनते हुए उनकी भागित निया में केने की परिवर्णन होने गये, उन्हें अपनी आसाओं और निरामाओं में किन प्रकार अगड़ना पड़ा, उन्होंसे अपने दोघों पर विजय किस तरह प्राप्त की, और भी अनेकों विष्य उनके प्रार्थ में कैंडे आपे और सदैन अपने ध्येय की ओर सुष्टि रखते हुए ईक्चर पर पूर्ण विष्कास रखकर उन्होंने उन विष्कों को किस तरह दूर कियर—दरसाहि बातों का विकारपूर्वक वर्णन उनके जीवनचरियों में नहीं पाया याता ।

इसका कारण सक्तूम होना कठिन है। बाधद भिक्त की प्रवस्ता के ही कारण उनके भक्तो में ये वार्त जिसकर न रखी हों। उस महापुरुषों के प्रति परमेश्वर के सकान सवित रहते के कारण उनके भक्त लोग "साधनकाल का इतिहास जिसकर उस देवसरित की असन्पूर्णता सकार को न बतारा ही अच्छा है," ऐसा समझे हो। या उन्होंने यह सीचर हो कि सहापुरुषों के लिए में से सामय होने महूर्ण प्रवाह है सहार के साल रे समें में वितान लोककर्याण सम्मव है उत्ता करमाण साधनकालीन असम्पूर्ण भाव को सहार के सह

हुँगारे जाराच्य देव सर्वांकपूर्ण है, यही भावना भवती की संदा रहूँती है। मानवशरीर धारण करने के कारण जनमें मानवीचित सैनेंड्य या धनितहीनता कभी कभी दिखना सम्बद्ध है, यह बात भवत नहीं मानता ; वह तो उनके सम्बद्ध में विस्वश्रह्माण्ड के दर्शन के लिए ही उत्सुक रहुता है। वास्त्रकाल को असम्बद्ध कप्टाओं में भी वह मनत पूर्ण वृद्धि और दूरवृष्टि का पता लपात रहुता है। उत्तरा ही नहीं, वह तो उस ओटो वास्त्रवास्त्रा में में सर्वेगता, सर्वेशिनताना, उदारता और अभाष मेम की रहोता लिया करता है। इसी कारण भवत लोग को कहते हैं कि "अपना ईस्वरीय रूप सामन-भवत इत्यादि कार्य औरों के समान करते हुए सहार, निदा, परावट, ध्याधि इत्यादि ती दूसरो ने समान अपने में ध्यर्थ ही स्टमूट दिखाने हैं " इस वास्य में विविधना नही है। श्रीरामकृष्ण को अन्तिम ध्याधि के सम्बन्ध में इसी प्रकार की आयोचना होने हम लागा ने प्रत्यक्ष मुनी है।

भक्त लोग अपनी दुर्व दता के हो बारण इस प्रकार का सिद्धान

निवाला वरते हैं। उन्ह अब रहना है वि अवनारी पुरमा का मनुष्य के ही समान जानने से हमारी मिल को होनि होगी, जत हमें ऐसे लागो में विरक्ष हुए नहीं कहना है। पर तथ ता हहीं वि भानन परिपत्र न होने ने वारण हो यह दुवंलना उनमें होती है। भिन को अबस अवस्या में हो अगवान का ऐरवर्ये होन वनाकर चित्तन वरना भक्त में विरण सम्भव नहीं होना; भिन्त जब परिपत्र हों जानी है, ईश्वर पर उसवा अस अवस्या वट जाता है तम उने विवास है हिंग होना; भिन्त जब परिपत्र हों जानी है, ईश्वर पर उसवा अस अवस्य नहीं होना; भिन्त जब परिपत्र हों जानी है, ईश्वर पर उसवा अस अवस्य न वट जाता है तम उने विवास है कि एरवर्य का विवास मिलनाम में मार्ग में बड़ा पात्र है और एस वर्ष से विवास सिनास में सार सार वार पाने वार्य हों है। आंड एस वर्ष इस्तर वर्ष वार्य मार्ग में हो। आंड एस वर्ष इस्तर वर्ष वार्य सार वार सार पाने वार्यों है। आंड एस वर्ष इस्तर वर्ष वार्य सार बार सार वार सार

अन्य अवतारा के मुख्यम में भी यही बान पायी जाती है। मदि कोई श्रीराभवृष्ण के पाम जगवान की अठीकित्र गिन --- उनके ऐस्वयें---का शत्यक्ष दिगर्ज योग्य कोई दर्गन करा देने के लिए आग्रह करता था तो वे बहुधा यही करने थे, ''अरे भाई!

ने बाद भी बर्गादा उमें अपना पुत्र ही समझवर छाल्न पालन भरती थी। श्रीष्ट्रच्य इंस्वर है यह निस्चय बोधियों की हो जाने में बाद भी वे उन्हें जपन सहचर नी ही देखि में देगनी थी।

में लिए ब्रावह करता या तो वे बहुधा यही कहते में, ''अरे भाई! इस प्रकार में दर्शन का इच्छा करना टोक मही है। ऐरार्ब में दर्शन में मन में भव उपन्न होता है और मौजन कराना, सजाना, लाड-म्यार करना, मै लुकरना इस प्रकार प्रेम का या भक्ति ना भाव नहीं रह पाता। यह उत्तर सुनकर उनक भएता को कई बार एसा काता वा कि हम एसा दश्न करा दन का इनके मन म ही नहीं है इसलिए हमें विशा तरह समझा रहे हु। एसे समय यदि कोई अधिक घृष्टता से कहतर था रि 'आपकी कृपा से सब सम्भव है आप क्या कर हम इस प्रकार का दशन करा ही दीजिय 'तो वे वडी पश्चता से कहत थ, अरे नमा में नहेंगा बहुत स भला कुछ हागा ? माता की जैसी इच्छा होगी वसा ही हागा। इतन पर भी चुप न रहकर यदि कोई कहता कि 'आप एच्छा करण दो माता की भी इच्छा होगी ही। तय वे कहते थ कि मेरी तो अत्यन्त इच्छा है कि तुम मय को सब प्रकार की अवस्था और सब प्रकार के बबार प्राप्त हा गर वैसा होता रहा है ? इतन पर भी मदि उस भक्त न अपना हुई नहीं छोडा हो ये हैंसकर बहत क्या बताऊ रे बाबा। माला की जो एक्छा होगी वही होगा ! -एसा कहते हए भी उसके विश्वास की वे कदापि तप्ट नहीं करते था। यह व्यवहार हम लोगों न कई बार प्रस्थम देखा है आर उन्ह हमन वारम्यार यह वहते भी सुना है मि रिसी का भाव दभी नष्ट नही करना चाहिए ! अन्तिम दिता म जब श्रीरामकृष्ण गरु के रोग से बाझीपुर वे

अध्यम दिला स अब श्रीरामकुष्ण गरू के रोग से बातीपुर के यगीन म बामार च उस समय नर इलाध (स्वामी विश्वमानस्य) इत्यादि भवतम्च उनने बातास हुण मात्र से माध्यत करने म निस्मन रहा करते य । सावताओं ने प्रमाव से दूसरे क शरीर म केवल स्या से धमभाव स्वारित करन का धाडीबहुत समित उस सम्म नर ब म उत्यम हो चुको थी और जिवनानि ने दिन रात्रि को प्रमान म मम्म रहते हुए अपनी इस प्रिस्त का प्रयोग करते देखन

**घोरामह**ण्यलोसामत नी उन्हे प्रवल इच्छा हुई। पास ही काली (स्वामी अभेदानन

८०

करनी थी।

जनके पुरने को हाथ लगाये हुए लगातार गाँप रहे थे। एक मिनट में घ्यान की समाप्ति करने नरेन्द्र ने वहा, "बम ! सु वया अनुभव हुआ बताओ तो सही।" भाली बोले, "विजली की बैटरी पणडने पर अपने शरीर जिस प्रकार के सचार का भास होता है और सर्वाय कीयता

वैठे थे। उनसे नरेन्द्र ने वहा वि मुझे बुछ देर तर स्पर्श वि हुए बैठो और स्वय नरेन्द्र गम्भीर ध्यान में निमन्न हो गये। या

बैसा ही हुआ। हाय बाँपने न देने का प्रयत्न भी निप्फल हुआ इस पर कोई कुछ नहीं बोला। डितीय प्रहर की पूजा होने बाद बाली ध्यानस्य होकर बैठे और उसम वे इतने तन्मय हो ग

कि उनका वैक्षा ध्यान किसी ने कभी नहीं देखा था। घरीर टेंड मेढा हो गया, गर्दन भी टेवी हो गयी और बूछ समय तर उन बाह्यज्ञान बिलकुल नष्ट हो गया।

प्रात बाल हासी (स्वामी रामकृष्णानन्द) नरेन्द्र वे पास आव बोले, "ठाकुर" तुम्हें बूलाते हैं। सन्देश सुनते ही नरेन्द्रनाथ र

और दूसरी मजिल पर श्रीरामहत्त्व ये समरे म जायर ज प्रणाम परके सड़े कहै। उन्हें देगते ही श्रीगमग्रूष्ण बोले, "क रै ? ब्रुड थोडासाजमाहोते ही गर्च गुरु बर दिया? पह अपने पास पर्याप्त सचय हो लेने दे तब तुने गर्री और भैंसे रा बरना चाहिए यह मालुम हा जायगा— माता ही वने गमः देगी । उसके भारीर में अपना भाग सचारित गरने तुने उन

तितना नुसमान पहुँचाया है देख मला <sup>२</sup> वह इतने दिनों तस ए श्रीनामदृश्य ना उननी भन्तमप्तयो "टानुर", "मर्गपा" क पुन. इस प्रकार एकदम कुछ का कुछ न बर बैठना । उस छड़कें भर भाग्य ठोक दिखता है।" मरेप्डनाथ कहते थे, "मैं तो यह सुनकर चकित ही हो गया ! हम मीचे बचा करते थे सो सब ठाकुर अगर बैठे जान गयें! उनकें इस प्रकार कान ऐठने से मैं तो एक अपराधी के समान चूप ही

ही गया!"
तत्पहनात् ममार्थे में यही विकाशो विया कि काली का पूर्व का
भाव ती नष्ट हो ही गया, पर नवे बढ़ितकाव को भारण करने के लिए
जनका मन तैयार न रहते के कारण तत आव को भी वे ययायोग्य

धारण मही कर सकते थे। इस कारण उनका व्यवहार किसी नास्तिफ के समान होने लगा। श्रीरायकृष्ण ने उन्हें इसके परवात् अद्रैतमाव का ही उपदेश देना आराज किया और अपने सदा के मानूर दग से वे उन्हें उनकी गलती दिख्लाने लगे। तथापि श्रीरामकृष्ण के समाधिस्य होने के बाद सी वाकी समय तक

उनका आचरण पूर्ववत् नही सुधर पामा था । अस्तु---

सत्य को प्राप्त करने के छिए अवतारी पुरुष जो प्रयत्न किया करते हैं उसे केवल स्वांग समझने वाली अवत सम्बन्धी से हमारा मही निवेदन है कि धीयान्क्ष्रण के मुँह ते हमने ऐसी वात कभी नहीं मुनी, वरण हसके विणरीत अनको वार उन्हें ऐसा कहते मुना है कि "नरवेंद्र धारण करने कर से सभी कार्य मनुष्य के सोगना ही होते हैं। हैंदबर को मनुष्यों के समान ही सुक्ष-तु स मोन पड़ता है लीर मनुष्या के ही सहस जन्नीय और प्रयत्न करने कसी विषयों में पूर्वांच प्राप्त करने करने हसी विषयों में पूर्वांच प्राप्त करने सभी विषयों में पूर्वांच प्राप्त करना वहता है।" ससार का आधारिमक

बीरामक्र व्यक्तीसामत इतिहास भी यही बताता है और विचार में भी यही स्पष्ट दिएता है कि यदि ऐसा न हो तो साधक पर दया नरने के हेन नरदेह धारण करने में ईश्वर का वह उद्देश्य विलक्त सिद्ध नहीं होता और ईश्वर के नरदेह धारण नरने के सारे सकट में कोई सार्यकता

भी नहीं रहती। नरदेह धारण करने पर अवतारी पुरपो की भी मनुष्य के समान ही दुष्टिहीनता, अल्पन्नता आदि वा थोडा यहत अनुभव कुछ समय के लिए करना हो पडता है। मन्त्यों के ही समान इन दोपों से छुटने का प्रयत्न भी उन्हें करना पडता है और जब तक

८२

यह प्रयत्न पूर्ण होकर उसरा फल उन्हे प्राप्त नहीं हो जाता तब तर उन्हें अपने निजस्वरप या जान (बीच बीच में होता हो तो भी) सदैव अखण्ड रुप से नहीं हाता। उन्हें साधारण जीवों में समान ससार में अधकारमय और नैराइयपूर्ण मार्ग से ही जाना पडता है। अन्तर सिर्फ यही है वि उनमें स्वार्यबद्धि वी गन्ध भी नहीं होने के कारण उन्हें अपने भाग में औरो की अपेक्षा अधिक प्रकार दिखता है। इसी नारण वे अपनी सर्व शक्ति एरप्रित कर अपनी जीवनसमस्या शोध ही पूरी करके लोककत्याण का कार्य आरम्भ गर देते हैं।

मनुष्य में रहने वाला अध्रापन श्रीरामकृष्य में भी पहले था, इस दृष्टि से यदि हम उनके चरित्र का विचार करेगे तभी उनके चरित्र में चिन्तन मा लाभ हमें प्राप्त होगा और इसी मारण पाठको से हमारी विनय है कि उनके भानवभाव को सदा अपनी दृष्टि वे सामने रमवर ही उनने ईस्वरीय भाग पर विचार वरे। वे हमी में से एक ये इस दृष्टि से यदि हमने उनकी ओर नहीं देना तब तो साधनाकार के उनके अपूर्व उद्योग और विलक्षण

लाचरण वा कोई वर्ष हमारी समझ में नहीं आयेगा। हमें ऐसा स्वेगा कि वे तो बारोम से ही पूर्ण वे, उन्हें तत्व की प्राप्ति के विष्णू इतनी खटणट की नगा मानकानका थी? हम गही जानेगे कि उनको अलीवन खटणट ससार को रिखाने का स्वांग था। विश्व नहीं नहीं को प्राप्ति के विष्ण की हुई उनकी अलौन के प्राप्ति के विष्णू की हुई उनकी अलौन कि तत्व प्राप्ति के विष्णू की हुई उनकी अलौन कि तत्व त्या मारण त्या और उनकी करण निष्ण को है सकर प्राप्ति के हमारे मान में र्झ्यूबि उपल नहीं हीणी और उनकी स्वांगित हमें हुंग भी शाम प्राप्त नहीं होणा।

श्रीरामकृष्य की कृषा का लाग करके धन्य होते के किए हुमें उनकी अपने ही छमान मनुष्य समझना चाहिए। हमारे हो समान उन्हें पुसनु ज का अनुषय होना था, वामी वो हमारे दु.बरे को मिदाने का उन्होंने अपन किया। हसी कारण उन्हें अपने छमान मानकामानपुत्र मानने के जितिरतत हमारे किए बीर दूसरा मार्ग नावकामानपुत्र मानने के जितिरतत हमारे किए बीर दूसरा मार्ग नहीं है, और सम पूछिने तो जब तक हम सव बन्धनों से मुक्त होकर पराहस्तक्ष्य में कीन नहीं होते तब तक सक्कारण देखर और उनके अनुसारों का हम मनुष्य' हो मानका चाहिए। 'देखों भूता देख चनेव, 'यह कहानव हती वृद्धि हे सार है। तुम बिद बत समाधियत हो निकित्य अनुस्या तक वृद्धि महोगी, तमी तुम देवर के वार्यार्थ स्वरूप को समझकर उसकी सच्यों पूना कर कारों।

देव वनकर देव की वचार्य चुका करन में समर्थ पुस्त चहुत दिन्हें होते हैं। हुमारे समाम दुनेक अधिकारी उस स्थिति से दही इस इस इस इस इस हमारे जैसे सावारण ठोमा पर कुमा करके उसने हुदय की दुवा महण करन के लिए ही ईकार नररेह पारण करते हुद की दुवा महण करन के लिए ही ईकार नररेह पारण करते हुँ। आचीन काल के वसतारी पुस्तों की वरोशा स्वीरामकृत्य के साधनावाल के इतिहास वो समझने के लिए हमारे पास अनेव

बीरामर प्यक्षीक्षामत

लोगों के उनके चरणकमलों का आश्रय ग्रहण करने के पोड़े ही पूर्व जिन लोगो ने उनके साधनाकाल का चरित्र अपनी आँखो से दक्षिणेश्वर में देखा या, उनमें से बहुतेरे लोग वही थे और उनसे हम लोगों को कुछ वृत्तान्त मालूम हुआ । अस्तु---श्रीरामकृष्ण ने साधनानाल के अलौनिक इतिहास की ओर दृष्टि डालने के पहले, आइये, साधनातत्त्व के मूल सूत्रो पर

Z¥

साधन है। एक तो अपने साधनाकाल की अनेक बाते शीरामहत्त्व में स्वय विस्तारपूर्वंक अपने शिष्यों को बतायी है। दूसरे, हम

विहगम दृष्टि से हम योडा विचार करे।

## १०. साधक और साधना

'स्मूलभाव से समाधि दो प्रकार की होनी है। बातमार्ग से विकार करते करते 'कह' कार का नास हो जाने पर की समाधि होती है जब 'दिवर' जयका 'जब अपवा 'निर्विक्तन' समाधि कहते हैं। धिनमार्थ की समाधि को 'साव-ममाधि' कहते हैं। इस प्रकार को समाधि में सम्मीण के निज् या आस्वादन के किए किचिन्न जहमान वेद पहला है।" ''नुद बान और गुद सिंकर रोनो एक है।"

---थीरामकृष्य

श्रीरामकृष्ण के जीवनचरित्र में साधकभाव का वृत्तान्त बताने के पूर्व साधना विसे कहते हैं यह चर्चा करना उचित है। इस सिलसिले में सम्भवत कोई यह कहे कि 'मारतवर्ष' में तो प्राचीन काल से साधना, तपस्या आदि प्रचित्रत है, अत उन विषयो पर महीं विचार करने के बमा आवश्यकता है, भारतवर्ष के समान साधना या तपस्या और निस्त वैश में पार्यी जाती है, इस वेश के समान बवे बवे महात्मा सथा ब्रह्मानी और किस देश में हुए है, साधना के बारे में शोवीवहत कल्पना इस देश में सभी को है,' सी में सभय यद्यि अनेत अशो में सत्य है तथापि साधना किसे कहते हैं, इसका यहाँ विचार करना उचित्र ही है, क्योंकि इस सम्बन्ध में साधारण जनता में अनेक विचित्र तथा 'समपूर्ण कल्पनाएँ प्रचलित हैं। अपने ध्येय की ओर दृष्टि न रसकर शरीर को कब्द देना, दुष्प्राप्य वस्तुओं के पीछे पहना, किसी स्थानविधेष को कब्द देना, दुष्प्राप्य वस्तुओं के पीछे पहना, किसी स्थानविधेष

साधना बहा बरते हैं। यह भी मालम पडता है वि अपने भन थे युसस्नार को हटाकर उसे योग्य सस्वार देने के लिए और उसे . उचित मार्ग में अग्रसर करने के लिए बड़े बड़े महात्माओं ने जिन त्रियाओं ना अनुष्ठान निया उन्ही त्रियाओं ना नाम साधना है।

22

इसपे अतिरिक्त अन्य त्रियाएँ साधना नहीं बहुला सकती, यह भ्रम भी लीगो में दीख पडता है। विवेशी और वैदाग्ययान होने मा प्रयत्न विये विना, गासारिक सुराभोग भी लालसा छोडने मा प्रयत्न विये विना गुछ विशिष्ट त्रियाओ वो वरवे अथवा पुछ विशिष्ट अक्षरो को रटकर ही ईश्वर को मन्त्रमुग्ध सर्प की सरह बदा में ला सबते है, ऐसी अमारमय बरपना से वई लोग उन त्रियाओं को करने में और उन अधारों को रटने में अपनी सारी क्षायु ध्यर्थ में विताते हुए भी देखे जाने है । इन बारण पुरातन ऋषियों ने गहन विचार द्वारा साधना सम्बन्धी जिन तत्वों पा आविष्यार विया है उनकी मक्षिप्त चर्चा वरने से पाठको को उन

विषय मी गुरू ययार्थं जानगरी प्राप्त हो भवेगी। श्रीरामग्रूष्ण यहा बरत ध—"सर्व भूनो में प्रहादर्शन अयवा र्परवरदर्गन ही अत्यन्त उच्च और अन्तिम अवस्या है।" यह साधमा या अन्तिम पण है ऐसा उपनिषद् बहते है । उनका याक्य है ति "इस सृष्टि में स्यूच, सूक्ष्म, नेतन, अनेता आदि जो मुख

तुम्हें दिष्टिगोचर होना है यह सत्र एव -- ब्रह्म--है । इस एव बहितीय ब्रह्म बस्तुवा ही तुम भिन्न-भिन्न नाम देने हो और भिन्न-भिन्न दुष्टियों में देखते हो। जन्म से मृत्यू तर सर्वे भमय तुम्हारा उनी से सम्बन्ध रहता है, परन्तु उनना परिचय न होने से तुम्हें मालूम होता है कि हम भिन्न-भिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों से ही सम्बन्ध रखते हैं।"

उपरोक्त सिद्धाना को सुनक्ष फन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं और उन पर शास्त्रों का क्या कहना है, यह यहाँ संदोप में प्रकोत्तर के रूप में बताया गया है।

प्रश्न--- एह सिद्धान्त हमें क्यो ठीफ नही जेंबता ?

प्रदम—जीक है। पर यह जम हमें क्यो और कब से हुआ?

उत्तर—जम होने का कारण—सर्वेन दिखायों देने वाला—
सज़ान है। यह ज़ज़ान कव उत्तक द्वावा यह ऐसे जानने का प्रपल
स्वाव हम अज़ान में ही पड़े हे तब तक इसे जानने का प्रपल
स्वाव है। जब तक स्वच्य दिखायों देता है तब तक वह सरस
भासता है। निद्रामग होने पर जायुतास्था से उसकी जुलना
करने पर उसकी असत्यता का हमें निक्यय हो जाता है। कदाचित्
हम यह कहे कि स्वच्न की दहा में भी कई वार "में स्वच्न देखता
है" यह आन रहता है तो वहां भी जायुतास्था से जुलना करने
के ही कारण मह सान उत्तक होता है। जायुतास्था में संसाद
से सम्यव्य रहते हुए भी किसी किसी को सी प्रकार अदयकहरकरता की स्नृति होती ही ही सी का सी प्रकार अदयकहर-

प्रदन-को फिर इस अम को दूर करने का उपाय नया है ? उत्तर---उपाय एक ही है---इस अज्ञान को दूर करना चाहिए। यह अज्ञान, यह अम दूर किया जा सकता है, इसमें सज्जय नही है। पूर्वकादीन ऋषियों ने इस अम को दूर किया था और इस

4

भ्रम को दूर करने का उपाय भी उन्होने बतला दिया है। प्रक्त--ठीव है, पर चन उपाय को समझने वे पूर्व एक दो प्रस्त और बरने हैं। बाज सारा ससार जिमे प्रत्यक्ष देग रहा है

उसे आप भ्रम या अज्ञान कहते हैं और थोड़े से ऋषियों ने ससार को जैसा देखा उसे सत्व या ज्ञान कहते है, यह वैसी बात है ?

सम्भवत ऋषियों को ही भम हुआ होगा ! उत्तर-वहुत से लोग विद्यास करते हैं इसी कारण किसी बात भी सत्य नहीं वह सबते । ऋषियों का ही अनुभव सत्य इसलिए बहुत है कि उसी अनुभव के कारण वे सब प्रकार के दुनों से

मुक्त हुए, सब तरह से भयमून्य हुए और विचारमान्ति वे अपिनारी हुए। क्षणभगुर मानवजीवन का उद्देश्य उन्होंने ठीक ठीक पहचाना । इसके सिवाय यथार्थ ज्ञान से मनप्य के मन में सदा सहिष्णुता, सन्तोष, बरणा, नझता इत्यादि गुणों का विकास होनर

हृदय अत्यन्त उदार बन जाता है। ऋषियों के जीवन में इन्हीं गुणों का विकास पाया जाता है और उनके बनाये हुए मार्ग का जो अवलम्बन परता है उसे भी ये गुण प्राप्त होते हैं, यह आन भी हम प्रत्यक्ष देख सनते है ।

प्रस्त-भला हम सभी को एक ही प्रकार का शम कैंगे हुआ? जिसे हम पगु बहते हैं उसे आप भी पगु बहते हैं, जिसे हम मनुष्य बहुत ह उने आप भी मनुष्य बहुते हैं, इसी प्रकार सभी

बातों को जानिये । सभी को एक ही समय सब प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में एक ही प्रकार का अस हो जाय यह कैना आरचर्य है ? बुछ मनुष्यों की किमी विषय में गरन बन्पना हो जाप ती अन्य वृष्ट मन्ष्यों की कल्पना तो माय रहती है ऐसा सर्वत्र देगा

जाता है, पर यहाँ तो बद बात हो नियारी है। इसरिए आपनी

बाते करते है, तब उनमें से ऋषियों को अलग कर देते हैं। समी के साथ ऋषियों की गणना नहीं करते। इसी कारण आपकी यहाँ सभी वाते निराली विसायी देती हैं। नहीं तो, आपने अपने प्रश्न में ही इस शक्त का समाधान कर झाला है। अब सभी की एक ही प्रकार का भ्रम केते हुआ, इस प्रश्न का उत्तर धारनों में यह है—"एक ही असीम अनन्त समस्टि मन में बगलकरना का उदय

कहना हमें नहीं जेंचता । उत्तर—इसका कारण यह है कि आप जब सभी मृनुष्यों की

हुंआ है। आपका, मेरा और सभी का व्यक्टि-मन उस विराट मन का अश होने के कारण हम सभी को इसी एक ही कल्पना का अनुभव होता है। इसी कारण हम सभी, पशु को पशु और मनुष्य की मनुष्य कहते हैं और इसी कारण हममें से कोई यमार्थ आत प्राप्त करके कंत्र प्रकार के अम से युक्त हो जाता है, तथापि हममें से शेप पूर्वनत् अम में ही रहा करते हैं। पुनक्य, विराट पुरुप के विराट मन में यदापि जात्करणना का उदय हुआ, तथापि वह

हनारे समान अज्ञान के बन्धन में नहीं पड़ा। वह तो सर्वेदर्शी होने के कारण अज्ञान से उत्पन्न होने वाली जगत्करूपना के भीतर-बाहर सर्वन अद्भव प्रह्मवस्तु को ही सर्वेदा ओतप्रोत देखा करता है; पर हम वेंसा नहीं करते इसी से हमें अम होता है।'' श्रीराम-कृष्ण कहा करते थे—''सॉप के मुँह में विष रहता है, तौप उसी मुंह से खाता है, पर उससे उसे कुछ नहीं होता, परन्तु जिसे वह

काटना है उसका तो उस विष से तत्काल प्राण ही बला जाता है।" उसी प्रकार, यह भी दीख पड़ेगा कि विराद भन में कल्पनारूप से जगत् उत्पन्न हुआ है, बत एक दृष्टि से हमारे मां मन में जगत् कल्पना से ही उत्पन्न हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्षुद्र व्यप्टि-

मन भी तो समस्टिभूत विगट मन का ही अब है । इसके सिवाप यह जगत्म ल्पना विराट सन में एक समय नहीं थी और वह ब ल्पना वाद में उत्पत्र हुई ऐसा भी नहीं वह सकते, बारण वि नाम-हप, देश-गाल आदि इन्द्र ही तो-जिनने जिना विश्वी तरह को मुस्टि ना उद्भव असम्भव है-जगहूप बल्पना की मध्यवती वस्तुएँ हैं। घोडे ही विचार से यह स्पष्ट हो जावेगा कि जगलन्यना से इनका नित्य सम्यन्य है और वेदान्त शास्त्र में जगत्व मीं मृत्यवृति को अनादि और बालातीत वया यहा है। जगत् यदि मन बल्पित है और उस बलाना वा आरम्भ यदि नाज बी बना ने भीतर नही आता, तो यह स्पष्ट है कि काल की करपना और जगत् की कम्पना विराट मन में एक साम जल्पन्न हुई। हमारे शुद्र व्यप्टि मन बहुत समय से जगन् के अस्तित्व की दृढ धारणा किये हुए है और जगत्तन्यना के परे अद्भय प्रह्मवस्तु के साक्षात दशन में बिचन हो वये है तथा जगन वेवल एक मन क्लिक्त बस्तु है वह पूर्वतया भूल गये है और हमें अपना भ्रम भी समझ में नहीं आ रहा है। इनका बारण ऊपर यह ही चुने हैं कि सत्य वस्तु और अवस्था से मिरान करने पर ही हमें श्रम के स्वरूप का पता लगता है।

इसमें यह दिसता है कि हमारी जगत्मस्वाची करना और अनु-भव हमारे दीर्घवाड के अस्थान का परिचान है। यदि हमें इसके विध्यम में यापायं झाव आप्त करता है ता हमें नाम-स्थ, देश-पाल, मन-ब्रद्ध आदि जगदन्तर्यत विषयों से जो चन्नु जतीत है, उगका झान या परिचय प्राप्त करना होया। इसी धान की प्राप्ति के प्रयान को वेदशास्त्रा न 'साधना 'तथ' इन्यादि नाम दिये है और जो जानकर हों निया जाने इस प्रकार का प्रयंन करता है, यह 'साधन' करनाती है।

९१

साधारणतः देशकालातीत जगत्कारण का ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग है । प्रथम--शास्त्रो ने जिसे 'नेति' 'नेति' या 'ज्ञानमार्ग' कहा है और द्वितीय-जिसे 'इति इति' या 'भिनतमार्ग' कहा है। ज्ञानमार्ग का साधक शरू से ही प्रत्येक समय अपने अन्तिम ध्येय को समझते हुए अपने मन मे रखकर प्रयत्न करता रहता है। भवितमार्ग के साधक को अन्त में हम कहाँ पहेंचेगे, इस बात का ज्ञान बहुधा नहीं रहता, परन्त उस मार्ग में रहते हुए उसे उत्तरोत्तर उन्च अवस्था प्राप्त होती जाती है और अन्त में वह जगत के अतीत अद्रैत बस्तू का साक्षात्कार कर ही लेता है। कुछ भी हो, इन दोनो ही साधको को साधारण मनुष्यो की सी जगत्सम्बन्धी धारणा छोड देनी पड़ती है। ज्ञानमार्ग का साधक प्रारम्भ से ही इस धारणा को छोडने का प्रयत्न करता रहता है और भिक्तमार्ग का साधक उसे आधी रखकर और आधी छोडकर साधना का प्रारम्भ करता है, पर अन्त में उसकी वह धारणा पूरी छुट जाती है और बह 'एकमेवाद्वितीयम्' ब्रह्मवस्तु का साक्षात्कार कर लेता है। जगत के सम्बन्ध में स्वार्थपरता, त्राभोग की लालसा इत्यादि धारणाओं को छोड देने का ही नाम ज्ञास्त्रों में 'वैराग्य' है। मानवजीवन की क्षणभगुरवा का ज्ञान बनुष्य को उसी समय हो जाता है। इसी कारण मालम पडता है कि जगत्सम्बन्धी साधारण घारणा को छोडकर 'नेति नेति' मार्ग से जगत्कारण की खोज करने की कल्पना प्राचीन काल में मनुष्य के मन में उत्पन्न हुई होगी, इसीलिए तो ज्ञानमार्ग और अन्तिमार्ग दोनो एक समान चलते हुए भक्तिमार्ग की पूर्णता होने के पहले उपनिपदो में इस 'नेति नेति' अथवा ज्ञानमार्ग की पूर्णता होती हुई दिखायी पहती है ।

'नेति नेति' मार्च में चलने से घोडे ही समय में मनुष्य अन्त-दृष्टितस्पम हो बाता है, ऐसा छपनिषदों ने दिश्या है। यब सनुष्य वो यह पता रूप गात कि अन्य दूसरी बाह्य बस्तुओं के बपेसा देह और मन हारा हो नसार से अपना स्थित सम्मण्य होता है और इस कारण अन्य सब बाह्य बस्तुओं की महापण की बपेसा देह और मन की ही सहायता से हम्म जमाराएण इहा-सस्तु का पना अधिक वीहर रूपोंग तसा 'एव वाने पर में मात की

परीक्षा के न्याय के गरि अपने में ही अग कारण का पता रण गमा तो बाहरी वस्तुओं में भी स्वभावत उसका पता उपना सरक होगा ऐसा सीचकर में क्या हूँ इस प्रस्त को हक करने की और हो शानमार्थमाले सापक का नव ब्यान दिन जाती है। अभी हो बनाया गमा है है नाइ और सन्ति बीनों मार्ग के

स्थापने को समार सम्बन्धी साधारण बननता वा त्यास बरना पटता है। इस बल्पना को नि तेच ह्याम बरने पर ही मनुष्प को मन सबंबुनिरिट्टिन होकर सम्बाधि को अधिवादी होता है। इस प्रवार की समाधि को हो। शाहता न 'निवित्तन समाधि के हरे है। इस समाधि को बध्य विवेदना जभी न बरने सवितन्य समाधि' में सम्बन्ध म कुछ पत्तां की जाती है। हम कार पर पन है रि भवित्तास्त्रों का इसरा नाम 'दिन होते'

हम कार पर पुन है कि भोनामाथ ना दुनरा नाम दीन होने मार्ग है नवांनि इस मार्ग ना नापद स्वादि क्या नो कामनार काल लेखा है नवांनि उसे उसकार्ग हैंदबर पर विद्यान रहता है और उनना निर्माण विचा हुआ ज्वानु सचा है यह वह नवामा परा है। ज्वानु भी वामी नवाजुओं और व्यन्तिकों ना हैंदस में ऐसा सम्बन्ध देशकर प्रकार ना ने सब अन्तर्स हो है, एगा मार्ग्स

होता है। इस सम्बन्ध वे प्रत्यक्ष अनुसय करने में उसे जो जो बारी

विध्नरूप दिलायी देती हैं जन सभी को दूर करने का वह प्रयत्न करता है। इसके सिवाय ईश्वर के किसी एक रूप पर प्रेम करता, उसी रूप के घ्यान में तन्मय हो जाना और ईश्वरापंण-वृद्धि से सब कर्म करना आदि इन्ही वातों की ओर उसका लक्ष्य रहता है।

ईरवर का ज्यान करते समय पहले पहल उसकी सम्पूर्ण मृति को भवत अपने मानसच्छ्र के सामने नहीं ला सकता। कभी हस्त, कभी चरण, कभी मुख ऐसे एक दो अवयव ही आँखों के सामने आते हैं और ये भी दिखते ही जदस्य हो जाते हैं, अधिक समय तक स्थिर नहीं रहते । अम्यास से ध्यान उसरोत्तर दह हो जाने पर जमश सर्वागपूर्ण मूर्ति मन में स्थिर रहते लगती है। जैसे जैसे ष्यान तन्मयता के साथ होने लगता है वैसे वैसे उस मृति में सजीवता दिखायी देती है। कभी वह हसती है, कभी बोलती है, ऐसा दिखते दिखते अन्त में उसका वह स्पर्श भी कर सकता है, और तब तो उसे उस मृति के मजीव होने में कोई शका ही नहीं रह जाती और आंखें मुदकर या लोलकर किसी भी स्थिति में उस मृति का स्मरण करते ही उसे वह देल सकता है। आगे चल कर 'हमारे इप्टदेव चाहे को रम धारण वर सकते हैं इस विश्वास के बल से उसे अपने इस्टदेव की मूर्ति में नाना प्रकार के दिव्य रूपो के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, "जो एक ही रूप का सजीव भाव से दर्शन करता है उसे और सभी प्रकार के रूपों का दर्शन सहज ही हो सकता है।"

जिन्हें इस प्रकार खजीव मूर्ति के दर्बन का लाम हो गया है उन्हें ध्यानकाल में दिखने वाली मूर्तियाँ नामृत अवस्था में दिखने वाले पदार्थों के समान ही सत्य है, ऐसा प्रत्यक्ष बनुभव होता है। तत्प-

रचात् बाह्य जगत् और भावायस्था ये दोनो ही एव समान साय है, यह ज्ञान जैसे जैसे अधिक दृढ होता जाता है वस बसे उसकी यह धारणा होने उनती है कि बाहब जनत केवल एक मन कल्पत वस्तु है। इसवे सिवाय अत्यन्त बम्भीर ब्यानवाल में भावराज्य

64

का अनुभव भक्त के मन में इतना प्रवल रहता है कि उस समय उसे बाहण जगत् का लेशमात्र भी अनुभव नहीं होता । इस प्रकार की अवस्या की शास्त्रों में 'सविवत्त्व समाधि' की सजा दी गयी है।

इस प्रवार वी समाधि में वाहच जनत् का पूर्ण लोप होने पर भी

भावराज्य का पूर्ण लोप नहीं होता। जनत् की वस्तुओं और म्यानिया से सम्बन्ध होने पर हमें जैसे सूख-दू य या अनुभव

होता है, ठीव उसी प्रवार का अनुभव भक्त को अपनी इस्ट मृति के सम्बन्ध में हुआ करता है। उसके मन में उस अवस्था में उत्पन्न होने वाले सभी सवल्प विकल्प अपनी इंट्ट मुर्ति वे ही सम्बन्ध

में हुआ गरते हैं । अबन के मन य उत्पन्न होने वाली सभी वतियाँ इस अवस्था में एव ही वस्तु के अवलम्बन से उत्पन्न होती है, अत पास्त्री में इस अवस्था को 'सविकत्प समाधि' अपया 'पिकन्य-

सयुक्त समाधि बहा गया है। इस प्रकार भावराज्यान्तर्वत विषयो या ही मतत विन्तन परते रहने के बारण भवन व मन स स्थ्र (बाहच) जगत वा सहज

ही जीप हा जाता है। जिस भवन साधव ने इतनी मेजिल तम

मर की उसने लिए यहाँ से निविन न्य समाधि गुए अधिन दूर नहीं रह जाती। जा अनेक जन्म में अभ्यास हिसे हुए जगत में

अस्तित्वज्ञान को इतनी पूर्णता से मिटा सकता है उनका मन अत्यत्त धानितमन्त्रप्र हो चुकता है, यह बताना अनावरवन है। मन मां

पूर्ण रीति से निविवास कर सेन वर ईम्पर में अवना अधान निवट

सम्बन्ध हो जायेगा, यह वात एक बार उसके ध्यान में आते ही उसी दृष्टि से वह अपनी सारी शिलतयों एकत्रित करके प्रयत्न करने उपता है और शीब्र्ड और ईस्वर को कृपा से भावराज्य की असुच्च भूमि मे जाकर अद्वैतज्ञान के साक्षात्कार द्वारा विरशानित का अपिकारी हो जाता है। या यो कहिंचे, इण्टवेदता का अस्युत्कट प्रेम ही उसे यह मार्ग विला वेता है और उसी की प्रेरणा से यह अपने इस्टवेब के साथ एकता का अनुभव करने लगता है।

ज्ञान और अबित मार्ग के साधक इसी कम से अपने ध्येय को पहेंचते है, पर अवतारी महापूरुपो में दैवी और मानवीय दोनो भावों का सस्मिश्रण जन्म से ही विद्यमान रहने के कारण उनमें साधनाकाल में भी कभी कभी सिद्धों की शक्ति और पूर्णता दिलायी देती है। दैवी और मानव दोनो भूमिकाओं में विहार करने की णिक्त उनमें स्वभावत रहने के कारण या बन्त स्थित देवभाव ही। उनकी स्वाभाविक अवस्था होने के कारण वाहरी मानवभाव का भागरण समय समय पर दूर हटाकर वे प्रकट होते दिलायी देते है। इस तरह इस विषय की किसी भी प्रकार की मीनासा करने का प्रयत्न कीजिये तथापि अवतारी महापुरुपो के जीवनचरित्र को यथार्थ रीति से समझने में मानवर्दि असमर्य ही रहती है। उनके जीवन के गृह रहस्यों का पूरा पार पाना मनुष्य की बुद्धि के लिए कदापि सम्भव नहीं है। त्यापि श्रद्धायक्त अन्त करण से उनके चरित्रो का मनन करने से मन्त्य का कल्याण ही होता है। प्राचीन काल में ऐसे महापूरुपो के जीवन के मानवसाव को अलग रसकर उनके देवभाव का ही विचार किया गया है। पर आजकल के सन्देहशील गुग में उनके देवभाव की उपेक्षा करके केवल उनके मानवभाव का ही विचार किया जाता है। प्रस्तृत विषय में हम यही सप्ट रूप से समझाने ना प्रयत्न करेंगे कि ऐसे महापुरपों ने जीवन में देवी और मानवी दोनों बाब एक साब की विद्यनान रहा करते हैं । देव-मानव श्रीरामहृष्य के बुव्य दर्शन का लाभ परि

हमें न हुआ होता तो इसमें मन्देह नहीं कि हम ऐसे महापुरप के चरित्र को उपरोक्त दोनों दृष्टि से कदापि नहीं देख पाते ।

## ११ साधकभावं का प्राराभ

द्वाठ रोटी प्राप्त करा बाकी विद्या मेण नहीं पाहिए मुग तो नहीं विद्या पाहिए जिससे कि हृदय म नाम का उदय होकर मनुष्य कृताय हो जाता है।

--रामकुमार को थीरामङ्ख्य का उत्तर।

श्रीरामकृष्ण की भावतन्त्रयता के सम्बन्ध में पीछे बतलायी हुई बाता क सिवास उनके वालपन की और भी अनक बाते सुनत में आती हु। वहतसी छोटी छोटी बातों पर से उपनी उस समय की मनावृत्ति का पता सहज ही लब जाता है। एक बार गाँव का कुम्हार शिव, दुर्गा आदि देवी देवताआ की मूर्तियाँ वना रहा था। अपन बालिमत्रा के साथ धमते धमते यदाघर सहज ही वहा आ पहुँचा और उन प्रतिमाओं को देखते देखते एकदम बौस उठा ' भरे, यह क्या किया है ? क्या देवताआ की आंधें ऐसी होती ह ? देखो आसे इस तरह चाहिए। एसा कहकर भीहे कैसी हो आला का अकार कैसा हो दृष्टि कैसी होन से आँसों में देवी शनित, करुणा, अन्तमुखी भाव आनन्द आदि गुण एकनित होतर मृति में सजीवता का भास होता है आदि बादि विषय में उस पुम्हार को गदाबर न प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त नरा दी। गदाधर की यह जानकारी देखकर वह कुम्हार और दूसरे लोग आश्चयचिकत रह गय।

अपन बार्खनिया के साथ सलते सस्ते एकदम गदाधर को

कियी देवता की पूजा करने की इच्छा हा जाती भी और तकाल बहु मृत्तिका की ऐसी सुक्दर मूर्ति तैयार कर डाल्टा मा कि देवने बाला को वहु मूर्ति किमी बतुर कारीकर की बनामी हुई मापूम कहती भी।

िस्तीना वरपनान रहते हुए याउस सम्बन्ध मी याने न होते हुए भी निभी ने गदाबर एव-आव ऐसा बाबव योज्येटना सानि अमे मुनदर उसर मन राबद्वन दिसावानाई प्रस्त हर

हो बाता या और उनकी जाराओं या सवारात हो जाता था। यीरामहण्य में वास्पराण की जा अवड बात गुनरे में आती है, असल में के सभी उनके उच्च कृषि पर आरड होने की प्रतिक की स्वापराण की वास्पर कर कीटि की है और की पास्ता किया होने हैं अपि की स्वापराण निकारी अप्यो की हो के उनकी अद्योग कर साम किया होने हैं कि स्वापराण निकार, बुख स अबन विराग्धित, बुख में दूव निद्यम, विरुक्त सहित स्वापराण निकार, बुख स अबन विराग्धित, बुख में दूव निद्यम, विरुक्त साम की स्वापराण निकार, बुख स अबन विराग्धित, बुख में दूव निद्यम, विरुक्त साम की स्वापराण निकार में मानून होता है कि उनराम सम अवह निदास परिवार और स्वापराण निमान की साम की स्वापराण निमान की स्वापराण निमान कर साम सम्मान की साम की

खटा बरते हैं। इस मध्यत्य में गुरू धरनाजा का यहाँ सन्देश कर देने से पूर्वोत्तर विषय पाठकों की समझ में महत्र हो या जायगा।

मेरे में राम, इस्त आदि के चरियों मा नाटर देशने के बाद गदामर पर आरण उनकी नकर करना या और अपनी बारगीपार मित्रनक्षत्री को मासिकराजा की अमनाई में के जाना था। बही लडकों को फिन्न भिन्न पात्रों के कार्य सिखाकर मुख्य नायक का काम वह स्वयं करता था। इस प्रकार मैले में देखें हुए नाटक वह बहतेरे अशो म ज्यों के त्यों तैयार कर लेता था।

"उपन्थन के समय प्रथम भिक्षा वेरे हाथ से लूँगा"—-इस प्रकार का वचन छुटचन में ही मदाघर ने वपने कपर अस्थन्त प्रेम करने वाली घनी नाम की छुहारित को दे रखा था और लगनमन के समय पर के लोगों की, सामाजिक रूढि की थीर किसी के भी कहने की परबाह न करते हुए उसने अपने वचन ना अक्षरसः पालन किया।

"भया गराघर कभी मेरे हाथ से जाकर मुखे घन्य करेता?"—
यह भावना उस रूनी के प्रेमपूर्ण हृदय में उठा करती थी; पर मैं
नीच जाति की रूनी हूँ, नया मेरी इच्छा पूरी होती?—ऐसा सीचकर वह मन ही मन सदा दु शी हो जाती थी। गदापर को यह यात किसी तरह मालूम हो गयी, उसने निर्मयतापूर्वक उस सरक और व्यालू रनी के हाथ से खाकर उसे आह्मावित कर दिया।

घारीर में अस्म रमायं, सिर पर जटा वढायं, हाथ में बहुत लम्बा चिमटा न्यि हुए साधु को देखकर साधारणत वालको को इर लगा चीन है मालूम ही नहीं था। गाँव के बाहर की वर्षवाला में उत्तरने बाले ऐसे साधुओं से वह आत्मदूर्वक मिलता था, उनसे पापाप करता था, उनसे पास से खाता या और उनका एहसहन वारोकी के साथ और सावधानी से खाता या और उनका एहसहन वारोकी के साथ और सावधानी से खाता या और उनका पहनसहन वारोकी के आप और सावधानी से देखा करता था। कभी कभी ऐसे माधु सोग जरे टोका आदि लगाकर सना देते ये तो उसे वहा अच्छा कगता था और अपने वर जाकर सन् देवें ये तो उसे वहा अच्छा कगता था और अपने वर जाकर वह पर वे जोलों को अपना वह वेध वहें शीक से दिलाता था। गाँव में नीच जाति के लोगा को पढ़ना लिखना लिखना नहीं जाता था।

इस कारण वे लोग रामायण, महाबारत, पुराण इत्यादि वी वधा महने में लिए निसी पौराणिक को वड़े आदर सम्मान ने बलाने थे। वे लोग उनकी वितनी खुशामद करते थे! उनके पर धोने के लिए पानी, हाथ पाँव पोछने के लिए क्पडा, पूछपान के लिए नया हुनरा, बैठने के लिए मुन्दर सजायी हुई व्यासगढ़ी इत्यादि सामग्री वे लोग वड़े भिनतभाव से सैयार करके राजते थे। पौराणिय महाराज इस सम्मान से फुल्बर अपने आपको साधान् बहस्पति समझने लगते थे । फिर उनका बह शान के साथ बैठना, अद्भुत हम से हाय हिलाना, पायी की और देखते देखते कभी चप्में की कोच के भीतर से, और धोताओं की ओर देसते देसते शिर बोडा झुराकर, कभी चप्ने के ऊपरी भाग और भौहों के बीच **से. म**भी चय्मा मार्थ पर चटानर साली आँखो से रजाब के साप देसना, अपने चेहरे पर गम्भीरता छाना---उनके इन सप चरित्रो को तीरण-दिसम्पन्न गदाधर बडी वारीकी से देगा करता था। सद्परान्त किसी समय छोगों के सामने वह इन सब बाकों की हबह नकल भारके दिसा देता या जिससे वे लोग हैंगते हैंगने लोटपोट हो जाया करते थे।

उपरोक्त बातो से श्रीरामहृष्ण के बात्यवात्र के स्वभाव की

मूछ बन्पना हो सबती है । अस्तु---

इसके पूर्व हम वह बाये हैं वि अपने छोटे आई ना शियाण्ययन ठीक ही तथा योडीबहुत सहायना उमें भी मिट सबे, इस हेनु ही इसमुद्रावर ने गराबर को बाबनता अगर अपन साथ करा था। रामनुवार ने सामापुर म अपनी पाटशाला गरांचे थी की देत मोहल्क ने बुछ परी की देवपूजा का आर मो अपने निर्में के रना या; परन्तु उनका बहुन मा साथ पाटशाला के ही कार्य में में जाने से देवपूजा के लिए समय नहीं रहता था। दस काम को छोड़ देने से भी कैसे चल सकता था? अत जन्होंने देवपूजा का काम गरावर को सीच दिया था। उससे मदाबर को भी आनन्द हुआ। वह देवपूजा का काम दोनों समय बली तत्तरता से करने के अतिरिक्त अपने बहे आहं से जुल पढ़ने भी समा । कुल ही कियों में अपने स्वाध्यासिक गूणों के कारण बहाबर अपने समामिक के सर से सभी लोगों को बहुत जिय हो गया। उसकी मुन्दर कप, काम हुत सी लोगों को बहुत जिय हो गया। उसकी मुन्दर कप, काम हुत सी लोगों पर एक प्रकार में महिलों सी काम राष्ट्रकुर के समतन, सभी लोगों पर एक प्रकार में महिलों सी काम कर की और उसने अपने आसमाम बाल की महिला करने अपने असमाम साम कर ली और उनमें साम मा अपने विमा आनन्द है विवाल कमा। करकता आकर भी बाक्य मा अपने विमा आनन्द है विवाल कमा। करकता आकर भी बाक्य मा अपने विमा आनन्द है विवाल कमा। करकता आकर भी बाक्य मा अपने विमा आनन्द है विवाल कमा। करकता आकर भी बाक्य मा अपने विमा आनन्द है विवाल कमा। करकता

पह देलकर रामकुकार को चिन्ता तो होने लगी, परन्तु गवाभर आज पर्वरा, कर परेगा इसी लाला वे उससे कुछ न कर्कर बहुत दिनों तक वे वालत रहें तथागि उसके निवाग्यास की और स्थान चेने के कोई लक्षण दिसायी नहीं दिये । तब तो इसे चेताक्षी देनी ही नाहिए, ऐसा निरुच्य करके रामकुकार ने गराधर को विधाम्यास करने का उपवेश दिया । वह आई की बाते शास्ति से साथ सुनवर चवाबर ने उन्हें नमता थे, परन्तु स्पष्ट उत्तर दिया—"दार-रोटो आप्त बंगने वाली विधा पूर्व नहीं नाहिए, मूसे तो वहीं निका चाहिए लिससे हृदय में जान का उदय होकर मनुष्य कृतायं हो जाता है।"

गदाधर का यह उत्तर उस समय रामकुमार की समझ में ठीक ठीक नहीं आया । जनका गदाधर पर प्रेम था । इसी कारण उसकी 107

इच्छा में विरद्ध विद्या पटने में लगानर उसे द भी नरने में राम-क्मार को क्ट प्रतीत होता था, अत<sup>.</sup> गदाघर से और क्छ न

वहवर वह जैसा चाहे वैसा उसे वरने देने का निरुप्य रामकुमार ने किया। बाद के वर्षों में रामकृमार की आर्थिक स्थिति सुधरने के बदले और भी गिरती गयी। पाठसाला वे वालको की सरवा घटने छगी।

अनेक प्रकार के परिश्रम करने पर भी पैसा नहीं मिलता या। अत पाठशाला बन्द व रवें और बोई बाम बरे, यह विचार उनवे मन में आने लगा, परन्तु बृछ भी निस्वय न हो सवा। इसी तरह यदि और कुछ दिन बीते तो ऋण का भार बढ़ने से स्थिति मयानव हो जायगी, इसी बात की चिन्ता उन्हें लगी रहती थी और मोई दूसरा उपाय भी नहीं मुझता था । पर वे नया नरते ? यजन-याजन और अध्यापन के अतिरिक्त उनके लिए और कार्य ही नया या <sup>१</sup> पैसा नमान की कोई अन्य विद्या उन्हें आती ही नहीं थी। तो फिर यह समस्या वैसे हल हो ? ऐसा सोचते सोचने ईस्वर पर भरोसा रखकर अपनी उन्नति के लिए कोई साधन

आसमान से टपपने की राह देखने हुए साध्यति याते रामकुमार अपना पूराना नामं ही निमी तरह नरते रहे और ईस्वर मी अचिन्त्य शीला ने यथार्थ में इस प्रनार ना एन सापन गीध्र ही आसमान से टपका दिया ।

## १२, राजी रासपणि और दक्षिणेश्वर

"रानो 'रासमणि जगरम्या की जल्ट नायिकाओं में सं एक की।"

"माता पोजन करती है कालीचार में और विश्राम करती है दक्षिणेय्वर में <sup>13</sup>

इधर रामकूमार अपनी गहस्थी की चिन्ता में मान थे और

--श्रीराम्हण

उधर कलकते के दूसरी और श्रीरामङ्ख्या का साधनास्थान, उनकी वत्तर अवस्था का कार्यक्षेत्र तथा जनके विचित्र कीलाभिनय का स्पत निर्माण हो रहा था। ईस्वर की अचिन्त्य लीला द्वारा, उनके भावी चरित्र से अति धनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाला, रानी रासमणि का दक्षिणेश्वर का विशाल कालीमन्दिर वनकर तैयार हो रहा था। करुकत्ते के दक्षिण भाग में जानवाजार नामक मोहस्ले में सुप्रसिद्ध रानी रासमणि का निवासस्थान था। यह जाति की डीमर थी। रामचन्द्रदास अपने पीछे अपनी पत्नी रानी रासमणि और चार हत्याओं को छोडकर परलोक चले गये। उस समय रानी रासमणि की बाब ४४ वर्ष की थी। जपने विव पति की अपार सम्पत्ति के प्रवन्य का कठिन वार्य उन पर वा पड़ा। वह अत्यन्त व्यवहारकुशल होने के कारण सम्पत्ति की सब व्यवस्था स्वय ही कर लेती थी। उनके मुख्दर प्रवन्ध से सम्पत्ति की उत्तरोत्तर बृद्धि होने लगी और उनका नाम सारे कलकत्ता शहर में शीझ ही गूँजने रुगा। अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने में चतुर होने के पारण उनना नाम प्रसिद्ध हुआ यह यात नही है, यरन् साहत, युद्धिमसा सेतस्वी और मानी स्थान, ईश्वरमस्ति और मिगेयत दु सो-विभिन्न लोगो ने प्रति पराम आदि गुण हो उननी प्रसिद्धि मैं पारण थें। जाने इन गुणा ने नुष्ठ चराहरण नीचे दिये जाते हैं—

इनवे जानवाजार ने निवासत्यान से घोडी ही दूर पर अपैजी पीत की छाननी थी। एन दिन बुछ अपेज छिपाही घराय में नमें में मस्त होएर राजी के दरवानी की मनतह की भी परवाह न परवान छन। मंत्रांचानू इत्यादि कुछ मन्द्रांची पही मानानी पून मनान छन। मंत्रांचानू इत्यादि कुछ मन्द्रांची पही बाहर पदी थी, इस बारण इन मिपाहिमें की रोजने वा बाहत निर्मे से ही हो सवा। याहरी चीन में उपद्रव मनावर अब वे सिपाही मीतर पूरान छने। यह देखते ही ह्या राजी रासम्बन्ध हाय में हिम्बार छैन र उनका मुकाबना वस्त्री की लए मिहक पदी। दानों में ही छोग जमा ही गये और उन सिपाहियों ना उपित बन्दोन्न कर दिया गया।

एम बार सरवार में मनानी में गुछ ने पबड़ ने किए दीमर लीगी पर पर एमा दिवा था। उनमें से बहुतेर राती की ही जभीनों में बारे हुए में। बार लगाने भी बात राती की विदेत होते ही देन लोगा की उन्हां करान कर दिवा और गरवार से मण्डी पार्टी पार्टी पार्टी पार्टी कर होते हो के स्वार्टी कर का हो है जाते हैं उसी के दिवा में हिंदी के एमे कि होते की नहीं के एमें कि होते की नहीं की निर्माण करना पर प्रवारी कें पहार होते होते हैं एमें वहीं में में कहानों भा भारत होते होता है। होते की निर्माण का सरवा होते होता है। होते होते होता होता है। होते होता होता होता होता होता है। होता होता होता होता है। होता होता होता होता है। होता होता होता है। होता होता होता होता होता है। होता होता है। होता होता है। होता होता है। होता है। होता होता है। होता है। होता होता है। होता होता है। है। होता है। है। होता है।

904

पूछा तो राती ने उत्तर दिया—"यहाँ पर जहानों का आवागमन लगातार वना रहने के कारण नदी की मछलियों दूसरी ओर भाग जाती हूं, इससे मुझे बडी हानि होती है। मछली एकड ने का हक मेंने खरीद लिया है और मुझे अपने सुमीते के लिए ऐसा करना जरूरी है। फिर भी यदि नदी की मछली पकड़ने के लिए सरकार काज से कर लगाना बन्द कर दे हों में भी अपना हक छोड़ दूरी और इन जजीर के खरमों को नुप्ता निकलवा दूंगी।" इस पुनिन-वाद से सरकार निछत्तर हो गयी और उस कर वो उसे दह करना पड़ा। श्रीकालीमाना के चरणों में राता रासमणि की वडी मनित थी, उनकी मृहर में "कालीपवामिलायी भीमती रासमणि वासी" वे कथ्य खुदे हुए थे। श्रीरामकुष्ण कहा करते थे कि "तेजली रासी की देवी मनित सी प्रकार अध्य सुदे हिस थे। श्रीरामकुष्ण कहा करते थे कि "तेजली रासी की देवी मनित सी प्रकार अध्य सभी विषयों और कार्यों में विकायी दीती थी।"

लोकोपयोगी कार्यों के लिए रानी सवा उच्छ रहती थी। उन्होंने नदी में लगह जगह चाट वेंधवाये, यात्रियों के लिए वो दीन सडके वनवापी, कई जगह कुएँ खुदवाये और कहीं कहीं अन्नक्षेत्र भी स्पापित किये। वपनी जमीदारी की प्रचा के मुख के लिए वे अनैन उपाय करती थी। अनेक देवस्थानों की यात्रा नरके उन्होंने बहुत सर धन मन्दिरों को दान में दिया। इस प्रकार इस साध्वी सन्ती ने जपने मुलो और सत्कार्यों से वपना 'रानी' नाम सार्येक किया।

जिस समय की धारों हम बता रहे हूँ उस समय गानी की जारी कन्याओं का विवाह ही चुका था और उन्हें सन्तित भी हो नुकी थी। तीतरी कन्या करणापयी का विवाह उन्होंने मधुरानाथ विश्वास नामक एक कुळीन परन्तु साधारण घराने के छडके के साथ निया था, पर विवाह ने बोड़े ही दिनो वाब करणामयी या स्वर्गवास द्वी गंगा। मधुरानाथ पर राती ना बहुत रनेह था और वे रानी के पास ही रहनर उन्हें उनकी सामसि के प्रवच्च में सहासता देते थे। नरणामंत्री की मृत्यू ने बाद दूरदर्शी तथा स्वयहारदार तानी ने बचनी निच्छ वन्या जगदम्यादासी वा विवाह मधुराताथ ने ही साथ कर दिया।

राती के मन में बहुत नमय से बाधीयात्रा बरने पा विचार हो रहा था। उन्होंने बाजा की सजी तैवारी वर की थी और बहुत-मा धन यात्रा के सजै के लिए अन्य रस लिया था। यत्रकरों से यात्रा के लिए प्रस्तान करने के पूर्व स्वित्त के समय देवी में उन्हें स्वत्न में प्रशेत देनर बहुत, 'तु वासी मत जा। भागीरणी में विचार मेरे लिए एक मुन्दर मन्दिर बनवा वे और बहु मिरी गिर्य-मूजा वा प्रयन्ध वर वे जिससे में बहु रहने सेरी पूजा प्रस्ता किया करणी !" इस आदेश को पावर रात्री ये अपने मा चन्म माना और बाशीयात्रा का जिसार स्वाक्तर देवी के आदेशा-मुसार वर्णने या उन्होंने तुरन्त निहत्य विचा।

वस्परचात् राजी में भाषीत्रयी ने विजार वे बहुत से स्थानों में से देसवर मण्डाचा के उत्तर यो ओर दिश्योदार प्राम के समीप एक स्थान प्रमाद विचा और सन् १८४७ के मितस्बर माम में वहाँ ५० सीयं अभीन स्परोद्धर सीख हो उत्त पर इस वर्तमान विचाछ और बिस्तृत वाजीमन्दिर वनवाने का पायं प्रारम गर दिया। भाउ यर्थ लगाजीय नाम चलने पर मी मन् १८५० में प्राम पूरा नहीं हुआ था, तो भी इस सरीर वा कोई भरोमा गरी है बोर इसारत वा बाम इसी प्रवार चलता रहा को उसी समूर्य होते ता मून बेठना ठीव नहीं है, यह भोजवर सूच माजीसन्दिर परन्तु उन्हे इस कार्य म अनेक विघ्नो का सामना करना पडा।

205

देवी का मन्दिर तैयार तो हो गया, परन्तु पूजाअर्चा, नैवेद इत्यादि नित्य-सेवा चलाने योग्य बाह्मण कैसे मिले । रानी तो जाति की ढीमर थी, खुदा की नौकरी करने के लिए कौन तैयार होता ? उस समय सामाजिक प्रथा यह थी कि शहो के बनायें हुए देवालय

में पूजा करना तो क्या, नोई कमेंठ ब्राह्मण उस मन्दिर के देवता को प्रणाम तक नहीं करवा था। रानी की देवी पर प्रगांड भिनत होने के कारण उनके मन में ऐसा विचार बाता था कि "पूजा करने के लिए ब्राह्मण ही क्यो चाहिए ? क्या देवी मेरे हाथ से सेवा ग्रहण नहीं करेगी? में ही स्वय पुजा करूँगी और देवी की

सब सेवा करूँगी।" पर तुरन्त ही वे यह भी सोचने लगती थी

"यह तो सब ठीक है, यर यदि में ही स्वय निरय सेवा करने लग" तो शास्त्रविरुद्ध आचरण हो जाने के कारण भक्त बाह्मण आदि मन्दिर में आकर प्रसाद ग्रहण नहीं करेगे। फिर इतना वडा मन्दिर बनवाने का क्या लाम ?'' इस विषय में उन्होंने अनेक शास्त्री और पण्डितो से परामर्ख किया, पर कोई सन्तोपजनक व्यवस्था होने की आशा न दिखी।

इघर मन्दिरत था मृति तैयार हो गयी पर देवी की नित्य-पूजा की व्यवस्था न हो सकने के कारण ''इतना वडा मन्दिर बनाना क्या व्यर्थ ही होगा" इस चिन्ता से रानी रातदिन वेचैन रहा करती थी। ऐसे सकट की अवस्था में झामापुकुर की पाठशाला के अध्यापक (रामकुमार) ने एक युनित सुझायों कि देवी का मन्दिर और सब

सम्पत्ति यदि रानी किसी ब्राह्मण को दान कर दें और तत्पर्वात

205

यह प्राह्मण देवी की नित्य-तेवा का प्रवन्य करे तो कारतीय नियमों का उल्लंघन नहीं होगा और वाह्मण आदि उच्चवर्ण के लोगों को वहाँ प्रसाद प्रहम करने में भी कोई आपत्ति न होगी।

यह व्यवस्था सुनकर रानी को धोरज हुआ और उन्होंने देवो की सम्पत्ति को अपने गुरु के नाम करने उनकी अनुमति से स्वय उस सम्पत्ति की व्यवस्थापिका कनकर रहते का इरादा किया। यह बात धारुती लोगों से बताने पर उन्होंने उत्तर दिया, 'नहीं, ऐसी चारु पही मही है और ऐसा करने पर भी कोई प्राह्मण उस

मन्दिर में नहीं जायेशा।" पर उहें इसे शास्त्रविरद्ध आवरण नहने ना साहस नहीं हुआ। सब पण्डितों में गत ने विरद्ध रामधुमार को अपना सत स्पट प्रपट परते हुए देग्यर सम्राबह जानवर वि ये उन मोगों की

परवाह नहीं वरते रानी को रामतुमार वे सम्बन्ध में यही आगा हुई और उनके बारे में रानी के मन म आदर उत्पप्त हुआ।

रानी ये पान गिरुट गाँव या महेसागद्र पटनी सामा एवं वर्मपारी था। उसने एवं पार सदापारी, निष्ठायान तथा विद्वात स्राह्मण दृढने के गिए रानी ने वहा। इस वास ये वरने में पुर-स्वार याने वा लच्छा अवसर देगपर उसने धीरामानीयिवती की पूना वे लिए अपने बड़े आई खेत्रनाथ की तत्रवीत बरा दी। परन्तु धीनालीदेनी गी पूना वे लिए उसे बाई भी साम प्राह्मण नहीं मिला। राममुमार वा गाँव उसने गाँव वे समीग ही होने ये वारण उन्हें यह जावना या और पर वी स्थित दीन तरहने

परन्तु धीनालीदेवी नी पूजा वे लिए उसे बाई भी याण शहाय नहीं मिला 1 रामपुत्रार वा गाँव उसने गाँव वे समीग हो होने वे वारण उन्हें यह जातना या और यर वी स्थित दौर न रहते वे वारण वन्त्रते में आवर रामपुत्रार ने पाठमाना सोनी है मह सुन भी उसे विदिल थी, यर मुझ्में दाव भी न देने वाने शुद्रिराम भाग कर वार्ष व निष् महमत होता अथवा नहीं, इस बात

400

पुछकर रानी को सब वाते उसने वता दी और रानी को ही राम-कुमार से इस बिपय में स्वय पूछ छेने के लिए कह दिया। राम-कुमार यदि देवी की पूजा का भार उठा छे तो वडा अच्छा होगा, इस विचार से रावी जानन्दित हुई और उन्होंने उसी समय एक पत्र रामकुमार के पास छे जाने के छिए महेशचन्द्र से ही कहा। इस पत को पाकर रामकुमार ने विचार करने के बाद रानी की विनती को भान्य करने का निश्वय किया । इस अद्भुत सयोग से रामकुमार का और उनके कारण गदाधर का दक्षिणेस्वर से सम्बन्ध हो गया । श्रीजगदम्बा की अचिन्त्य कीका से रामकुमार पूजारी के पद पर निर्वाचित हुए । योग्य युजारी मिल जाने से रानी की भी चिल्ता दूर हुई। ता ३१ मई १८५५ को बढ़ें समारोह के साथ कालीजी के

नपे मन्दिर में देवी की प्राणप्रतिष्ठा हुई और सारे दिन विक्षणेश्वर का कालीमन्दिर आनन्द से गंजता रहा। रानी ने उस उत्सव म पानी के समान पैसा खर्च किया ! काशी, प्रयाय, करीज, नवद्वीप आदि स्थाना के वहे वहे नामी पण्डित और विद्वान बाह्मण उस उत्सव में सिम्मलिव हुए थे। उन सभी ब्राह्मणो म से प्रत्येन को रानी ने एक एक रेशमी वस्त्र, एक दुपट्टा और एक मुहर दक्षिणा में दी । दिन भर भोजन के लिए लोगों की पगत पर पगत बैठती

रही। मन्दिर बनवाने और प्राणप्रतिष्ठा करने में रानी ने कुल ९ लाख रुपये खर्च किये । देवी की नित्य-पूजा की ठीक व्यवस्था रखने के लिए रानी ने दो छाख छब्बीस हजार रुपये व्यय करके दिनाजपुर जिले का आलवाडी परमना खरीवकर उसकी आमदनी

यहाँ के खर्च के लिए लगा दी।

## धीरामङ्खलीलामत उस दिन ने इतने वडे उत्सव में वहाँ प्रसाद न हेने याल

110

मेंवल एक ही व्यक्ति रह गया। वह था गदाधर ! वहाँ के सभी थार्यंत्रम में उसने बड़े उत्साह से भाग लिया। लोगो पे साथ सुब आनन्द मनाया, परन्तु आहार में सम्बन्ध में वडा विवेती और नैष्ठिय होने के नारण अथवा अन्य विसी बारण से ही उसने सारा दिन उपवास में विदा दिया और सन्ध्या समय पास की ही एक दुवान से एवं पैसे का चिउड़ा लेकर सा लिया और रात होने पर झामापुकूर को छौट गया।

देवी की प्राणप्रतिष्ठा का वृत्तान्त कभी कभी थीरामकृष्ण स्वय ही हम लोगो से बताया बरते थे। वे यहते थे, "रानी ने बाशीयात्रा की सब सैयारी कर डाली थी। प्रस्थान का दिन भी निद्दिनत हो

गया था । साथ में ले जाने वा आवस्यर सामान १०० मीराओ में भरवर घाड पर तैयार था। अगन्ते दिन रात्रि को 'तू वागी मत जा, यही मेरा मन्दिर बनवा दे' इस प्रकार उससे देवी ने स्वप्न में वहां, इसलिए बाशी जाने वा विचार छोडवर रानी तुरन्त मन्दिर मे योग्य स्थान देखने में छग गयी और इस यतमान स्थान को उन्हाने पसन्द किया । इस जगह का मुछ भाग एक अँग्रेज या या और बुछ भाग में मुसल्मानो वा यंग्रस्थान था, जगह ना आनार वछ्ए की पीठ के समान था। तन्त्रशास्त्र का

प्रमाण है वि साधना वे लिए और द्वित की प्रतिप्ठा के लिए इसी प्रशार को जगह विशेष उपयुक्त होती है।" देवीप्रतिष्ठा वे उपयुक्त भूहते के बदले विष्णुपर्वकार में ही रानी ने यह उत्सव निपटा डाला । इसका कारण श्रीरामरूला

बताने में कि 'देवी की मूर्ति बनकर घर में आने से ही रानी ने द्यास्त्रोक्त मठोर तप आचरण था आरम्भ गर दिया । त्रिकार स्तान, हिन्दमाञ्च भोजन और मूमिक्षयन के साथ साथ दिन का अधिकाश भाग ने जए, तप, ध्यान, पूजा में ही निताने कर्यों । देवी की प्राचयिक्य के योग्य मुहते देखने का काम भी घीरे घीरे ही रहा था। देवी की गढी हुई मूर्ति को रानी ने एक वड़े सन्दुक में दिन पर का का मान साथ मान से पर दिन के रात की देवी में रात दिया था। एक रात की देवी में राती दे सर्व क्या था। एक रात की देवी में राती से स्वष्ण में कहा, 'मुझे और कितने दिन इस प्रकार कैय में रहे ली है। जितना शीध ही महाने किया है। जितना शीध ही महाने किया में प्रकार करां 'इस स्वष्ण के कारण रानी बीध ही मुहते निरित्त कराने पर चुळ वांची पर विष्णुपर्वकाल के अतिरिक्त कुराने पर जिल्ही करवी पर विष्णुपर्वकाल के अतिरिक्त हुं सार अच्छा मुहते जल्दी न मिकने के कारण बही दिन उन्होंने निरित्त किया।''

दक्षिणेदबर के मन्दिर में स्थायी रूप से पुजारी का पद ग्रहण फरमें का विकार रामकुमार का नहीं था, यह उनके उस समय के आघरण से प्रतीत होता है। उनका इरादा यहीं रहा होंगा कि देवी की प्रतिक्ठाविध और उरसव समाप्त होने पर आमापुकुर को वापस चले जायें। उस दिन देवी की पूजा का कार्य धरने में कोई जशास्त्रीय कार्य कर रहा हूँ, यह उनकी भायना फदायि मं कोई जशास्त्रीय कार्य कर रहा हूँ, यह उनकी भायना फदायि चंदी, इसका पता गवाधर के साथ उस समय के उनके बतिब से छगता है, और बात भी ऐसी ही थी।

जसन समाप्त होने पर गवाधर रात को घर बागस आ गया, पर रामकुमार रात को घर नहीं आये। उनका पता लगाने के लिए हो अथना कुछ विधि शेष रही थी उसे देखने से कौतूहल से हीं हों, गदाधर प्रात काल ही दक्षिणस्थर फिर चला आया। बहाँ दिन बहुत चढ़ जाने पर भी उसने रामकुमार के लैटिन की कोई इच्छा नहीं देखी। तब दोषहर को हो बराधर पर रोट अपन

आयेंगे इस आसा से ५-७ दिन वह दक्षिणेस्वर गया हो नही। फिर भी जब रामकुमार नहीं लीटे तो इसका कारण जानने के लिए पुत्र सातवे या आठवे दिन गदाधर दक्षिणेश्वर पहुँचा। तव बहाँ उसे विदित हुआ कि बहे गाई ने वहाँ के पूजारी का पद स्वापी.

रप से स्वीवृत्त कर लिया है । यह मनकर उसे अच्छा नहीं लगा। श्मारे पिता ने बुद्र का बान तक कभी नहीं किया और भाई बुद्र की चाकरी करने छये ! यह कैसी बान है। यह सोचकर गदायर में रामकृमार से नीकरी छोडने के लिए यहत विनती भी। रामगुमार ने अपने छोटे माई का कहना गान्ति के साथ गुन लिया और अनेक प्रकार से गास्य तथा युविन की सहापता से उमे समझाने भा प्रयत्न किया पर सब निष्केष्ठ हुआ । अन्त में निकाय यह हुआ कि रामवृमार न यह कार्य उचित किया या अनुचित इस विषय के निर्णय के लिए बिट्टियां डाकी जायें, पर बिट्टी में भी 'रामकुमार ने यह उचित विद्या ऐसा ही निरलने पर गदाघर मान गया 1 यह तो ठीक हुआ। पर नदायर के मन में यह प्रश्न चटने एना कि अब पाठमाला बन्द रहेवी और बंदे भाई दक्षिणेश्वर में रहेगे तम हमें क्या करना हागा । बहुत देर तम विचार वस्ते परते उस दिन घर छोटने के लिए वहत निषम्य हो गया । अस उस दिन यह वहीं रह गया । रामकुमार ने उसने देवी का प्रमाद रन के लिए कहा, पर वह किमी बरह भी उमक लिए राजी नहीं हुआ। रामनुनार ने कहा, "नगाओ के पवित्र जर से प्राया हुआ और वह भी देवी का प्रसाद, फिर तूक्यो नहीं लेता?" सी भी गदापर राजी नहीं हुआ। तब रामकुमार ने वहां, "अच्छा, ऐसाकर कोठी से कच्चाबज लेजा और गगाजी की बालू पर अपने हाय से रसोई बना कर ला खब तो ठीक हो जायमा ? गगाजी ने किनारे सभी वस्त्यूँ पवित्र हो जाती है यह तो तुझे स्वीकार है न?' गदाधर की आहार सम्बन्धी निष्ठा उसकी गगाभित क सामन पराजित हो गयी। रामकुमार शास्त्र भौर युक्ति द्वारा जो न कर सक वह विश्वास और भनित से सहज ही हो गया ! उस दिन से गदाधर अपन हाय से रसोई बनानें लगा और दक्षिणस्वर म ही रहन लगा। सत्य है श्रीरामकृष्ण की गगाजी पर अपार भवित थी। गगाजी

के पानी को वे 'ब्रह्मवारि' कहा करते थ। वे कहते थ 'गगा क किनारे रहने से मनुष्य का मन अत्यन्त पवित्र हो जाता है और उसमें भमवृद्धि आप ही आप उत्पन्न हो आती है। गगा के जदक की स्पर्श करती हुई बहुने बाली हुवा गया के दोना किनारे जहां तक शहती है वहां तक की मूमि की पवित कर देती है। उस स्थान के रहन वालो क अन्त करण म सदाचार, ईश्वरभनित, निष्ठा और तपश्चर्या करन की इच्छा यगामाता की वसा से सर्वदा जागृत रहती है। बहुत समय तक बन्तचीत कर जुगन के बाद अथवा विषयी जोगों से मिलत क बाद यदि कोई व्यक्ति उनके दर्शन क लिए आता था तो उससे वे बह देते थ जा योडा सा गगाणी से पानी पीकर आ जा। उनसे भेंट व लिए किसी घोर विषयासनत या ईश्वरविमस मन्ष्य को आया हुआ देग्यफर उसक चल जान क बाद उसक बैठ हुए स्थान पर द गंगाजल छिडक देते य । प्रातनिधि क लिए यदि गगाजल का उपयोग करता हुआ कोई दीस जाता या ती उन्हें अत्यन्त दु स होता था।

दिन भर पश्चिमा क कलरवपूण पचवटी क सुशोभित उद्यान,

बोरामहरपतीसामृत गगाजो का धीर गम्बीर प्रवाह, मुन्दर, भव्य और विशाल देवी का मन्दिर और वहाँ अहनिया होने बाली देवसेवा इत्यादि है कारण गदाधर का मन अन्या दक्षिणेस्वर में स्मने लगा और

254

शीघ्र ही उसे नामारपुन्र की विस्मृति हो गयी। उसका सब समय बडे आनन्द में बीतने रुगा । थीरामहत्त्व की उपरोक्त आहारनिष्ठा देखकर कोई यह करेगा

कि ऐसी अनुदारता तो सर्वत्र दिसायी देती है, फिर यह अनुदारता श्रीरामकृष्ण में भी यी इसके द्वारा क्या यह सिद्ध करना है कि ऐसी अनुदारता के विना आध्यात्मिक उपनि सम्भव नहीं है ? इस शका के उतार में हमें इतना ही बहना है कि अनुदारता और

अत्यन्त दृढ निष्ठा दोनो एक नहीं है। अनुदारता का जन्म अहकार से होता है और अनुदारता रहने पर हम जैसा समझते है वही ज्ञान है तथा हम जो वरते है वही उचित है, यह अभिमान होने से मनुष्य प्रगति या उन्नति के मार्ग से भप्ट हो जाना है। इनके

विपरीत, दुट निष्ठा वा जन्म झान्त्र और आप्तवास्यो के विस्वाम से होता है। दढ़ निष्ठा के उदय होने में मनुष्य अहकार के बन्धन से छटकर उन्नति के मार्ग में अग्रसर होता है और तम तम से साप मा अधिकारी यन जाना है। निष्ठा के उदय होने पर गुरू गुरू में मन्त्य वा बर्ताव अनुदार प्रतीत होना सम्भव है । परन्तु आपे

पलकर उसरे द्वारा उसे अपना मार्ग अधिकाधिक उज्ज्वल दिसने रुगता है और उस निष्ठा पर से सबूचिन भाव या अनुदारना का आवरण स्वय ही नष्ट हो जाना है। इसी बारण आध्यामिक उन्नति के मार्ग में निष्ठा की इतनी महिमा गायी गयी है। श्रीरामरूष्ण वे चरित्र में भी यही बात दिखायी देती है। इसमे

यह निस्मन्देह सिद्ध होता है हि "दृढ़ निष्ठा बे भाग गाम्त्राज्ञा

समय हम उदारता के अधिकारी चनकर शान्तिसुख प्राप्त कर सकेगे, अन्यया नहीं।' श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, "काँटे से ही काँटे को निकालना पडता है।" (कण्टकेनैय कण्टकम्।) उसी तरह निष्ठा का अवलम्बन करके ही हमें उदारता प्राप्त कर लेनी चाहिए। शासन और नियम को मानते हुए ही शासनातीत, नियमातीत अवस्था प्राप्त की जा सकती है। यौवन के आरम्भ म श्रीरामकृष्ण क जीवन म इस प्रकार की

असम्प्रणीता देखकर कोई सम्भवत यह वहे कि "तव फिर उन्ह हुम 'ईरवरावलार' क्यो कहे ? मन्प्य ही कहने में क्या हानि है ? जौर यदि उन्हे ईश्वरावतार ही कहना है. सो फिर इस प्रकार की जसम्पूर्णता को तो छिपाकर रखना हो ठीक है।" इस पर हम यहीं कहते हैं कि "भाइया, हमारे भी जीवन में एक ऐसा समय था जय हमें इस वात पर स्वप्न म भी विश्वास नही होता था कि ईश्वर नरदेह धारण करके अवतार लेता है, परन्तु 'यह बात सम्भव है' ऐसा जब उन्ही की कुपा से हम समझने लगे तब हमें यह बात भी विदित हो गयी कि नरदेह बारण करने पर देह की असम्प्रणेता के साथ साथ मन की असम्प्रणता भी ईश्वर की घारण करनी पडती है। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, 'सोना इत्यादि घातू में बिना कुछ मिथम किये गढाई ठीक नहीं होती।' अपने जीवन की असम्पूर्णता उन्होंने हमसे कभी भी छिपाकर नहीं रखी और न कभी उन्होने छिपाने का प्रयत्न ही किया। पर उसी प्रकार वारम्बार हम यह स्पष्ट वतान में भी कसर नही रखी कि 'जो राम और कृष्ण हुआ था बही अब जैसे राजा भेप बदलबर नगर देसने निकलता है, वैसे ही (अपनी ओर उगली दिखाकर) इस

११६ बीरामहत्वलीसामृत

मत स्थिर करने के लिए तुम्हे पूरी स्वतन्त्रता है।"

सरीर में गुप्त रूप से आया है ।' इसी भारण हमें जो जो विदित है वे सब बाते तुम्हे बताते हैं । आमे अपनी इच्छा वे अनुसार

## १३. युत्रारीयदः-ग्रहण ( सन् १८५६ )

"हुदय न रहता तो साधनाकाल में यह धरीर न दिकता । उसकी सेवा में कभी न मलेंगा।"

---श्रीरामण्डण

हम कह आमें है कि देवी की प्राणप्रतिष्ठा के पीचे ही दिनों के भीतर प्रदामर विकासकर में ही रहने के लिए चला गया और वहीं अपना समय आमान से बिताने लगा। उसने सुन्यर रूप, मानीहर आवाज, नम और लिनवपुनत स्थान और इस अल्यावस्था में ही ऐसी प्रमित्त को हे बक्त र रानी के लगारत मधुरवाषू की लग र बनुकुलता दिखने लगी और कमब वे उस पर बन्ने प्रमा देखने थे आता है कि पीचम में लिनसे हमारा विद्योप प्रेम होना रहता है उनकी प्रथम मेंद के एगम ही कमी कभी हमारे हुवस वे उने प्रदा स्थान के स्थान मेंद के एगम ही कभी कभी हमारे हुवस वे उने प्रत एन प्रमार में प्रभ का आकर्षण हो जाता है। चीरामकरण बौर मधुरवाषू के हराते खाद के प्रदिश्य वे उसने प्रति एन प्रमार में प्रभ का आकर्षण हो जाता है। औरामकरण बौर मधुरवाषू के हराते जात के पीदह वर्ष के दिख्य और अलीकिक सम्बन्य की देखते हुए ती यही मानना होगा। असर—

देवी की प्राणप्रतिष्ठा के उपरान्त नगमय एक मास गदाधर शान्त या। उसका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं हुंवा था। मथुर-बाबू की इच्छा उसे देवी की सेवा में मुख्य पुजारी का सहायक बनाने की थी। रामकुषार से उन्होंने ऐसा कहा भी। परन्तु अपने भाई नी मानिधा निर्मात उन्हें पूरी पूरी मानूम रहने के नारण उन्होंने मर्दायाजू ने बता दिया नि इसे यह स्वीनार नहीं परेगा। पर मंद्रप्तानू देवा से गान्व बैठा बाले वहीं में; फिर भी हम समय उन्होंने नोई बाबह नहीं दिया और वे उचित बवगर भी प्रतीक्षा परले छने।

लगभग दभी समय श्रीतमहुल्ली भाषी जीवन से आवात निवट सम्बन्ध रनान बाले व्यक्ति ना बंक्षिणंत्रस्य में आगमा हुआ। वे में इतवी पुष्मेरी वित्त हेमामित्री म पुत्र हुदयराम मुजर्ग में सायद यहाँ मोई बास मिल लाय, इन उद्देश में वे बहाँ आये में और यहां अपने मामा मा रहते स्पारत उत्तरे साम बड़े मानस्य से रहने छने। श्रीतमहुल्ल कीर वे समयवरा हो में और वापा से आपम में हानी मा अच्छा परिचय सा।

हुद्य अच्छे ऊँचे पूरे, मुख्य और दर्गनीय पुरुष थे। ये जैंगे हारीर में गुद्द और विष्ठ व बँग ही मन में भी उपनतीय और मिहर थे। सरह में समय ये बना भी हीवाहोल नहीं होने ये और उनमें से निरमने रा चोर्ड न बोर्ड मार्ग ये अवस्य गिराफ के से। व अपने छाटे मामा गदायर पर बद्या प्रेम मरते ये और उनमी मुन्ती रंगमें ने जिल वे स्वय प्रत्येग बच्ट भोगने ने चिन् सर्वेद संवार रहते थे। हुद्य में आत्मय मा नाम नहीं था। ये सद्या निमी न विन्ती नाम में स्वस्थ रहा नग्ते थे। हुद्य था इस्ताव बुछ स्वापंत्रावय भी मा और उनन अन्त वरण में मिन-मान प्रियुक्त न दुन ने कारण परमार्थ को और उनना अपिन प्राप्त नहीं था। उननी सार्थायता नो समूर नाम मंत्री मही हुआ। बाद में उनम कुछ मानुषता और निस्तार्थ थुंदा रिग्से

"दारी राज्याय आगे दिवे हुए वचारत में देशिये ।

लगी, पर वह नेवल श्रीयमक्कण की दिव्य सगित का परिणाम थी। सरीर के लिए आवश्यक बाहार-विहार आदि विषयों से सम्पूर्ण उदाधीन, सर्वदा विचारशोल और स्वार्यकथ्युत्य श्रीरामक्रण के लिए हृदय के समान उद्योगी, साहधी, श्रद्धावान और प्राणों से स्रपिक प्रेम करने वाले सहायक की आयश्यकता थी। सम्भव है,

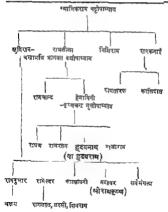

श्री जगदम्बा ने इसी हेरु भोराम्ट्रण्य ने साधनागाल में हृदय को जनने पास भज दिया हो । इसे नीन जानता है, पर पह बात व्यवस्य है नि यदि हृदयन होने तो साधनायाल में श्रीगमहण्य के सीर का दिवना असम्यव हो जाता । इसी यारण जनना माम श्रीरामट्रण्य ने चरित्र में जयर हो गया है और हम सब के लिए हृदयराम पूज्य हो गये हैं ।
हिस्स ग्रेंच दक्षिणेस्वर जाये तब गदापर की २३ की वर्ष

आरम्भ हुआ था। हृदय ने आ जाने से गदाधर ने दिन बडे ही

आनन्द से धीतने त्यों । दोना ही स्त्राल-गच्या, उठना-बंदना सब व्यवहार एक साथ ही बरते थे । हृदय अपने माना की इच्छा के बिरत केंद्रें काम नहीं बरते से और उनने बाहरी निर्मक तथा निष्पारण वर्ताव के सम्बन्ध में भी ब्याये पूछनाछ नहीं बरते पे और न उन्हें उत्तरे विधम में कुछ उत्पृक्तता ही थी । गहाधर पो ऐसा स्वभाव बहा अच्छा । क्षता था, इसी बारण हृदय उन्हें अस्वन प्रिय स्पाने स्पा । हृदय हम लोगों है यह बहा बरते ये कि "इम समय में

श्रीरामगुष्य पे प्रति मेरे हृदय में अव्भुत प्रेम और आवर्षण उत्तम हो गया। में सवा छावा में समान उन्हें साय रहें। स्था। वन्हें छोडर यही भी जाने रह मन नहीं हहना था। ये प्रदे प्रीमनर यही भी भीरा से आंझर होते था हो भीरा पन बडा अधानत हो उठता था। हमारे समी व्यवहार तथा गाय हो हमा बत्त दें। उठता था। हमारे समी व्यवहार तथा गाय हो हमा बत्त दें ये में सेवा मध्याह में पूछ समत है जिए हम दीनों अप्य होने पें, मधीति उम समय वे कथा। अप के जावर प्रचटी के भीचे रसोई समी पें और में देंगी मा प्रयाद हो पावा करना था। उनकी रसोई सो सभी तीवारों में ही बर देना या। ये अपने हाम में

बनाकर लाते ये तथापि वहाँ का योजन यहण करना यहत दिनों तक उन्हें उचित न जँचा । उनकी आहार सम्बन्धी निष्ठा इतनी प्रयंत्र वी ! दोषहर को वे भोजन स्वयं बनाते य और रात की देवी का प्रसाद ही ग्रहण करते य । पर कई बार इस प्रसाद को लाते समय उनकी आंखों में पानी जा जाता या और रोते रोते ये जगदम्बा से महत्त या भाता ! मुझ बीयर वा अन नमीं पिछाती हो ! ?

थीरामकुष्ण स्वय इस विषय म कमी कभी कहते य ' डीमर का अन लाने के कारण मन म वडा बुटा क्यता था। गरीब कगाल, भिवारी भी पहले पहले डीमर का मरिद ' कहकर वहां भीख नहीं लेते य। पका हुआ अन कोई केतवाला न मिलन के कारण मई बार सब का सब जानवरों को खिला दिया जाता पा या गाणी में डाल दिया जाता था।

हमन सुना है नि श्रीरामकृष्ण न यहाँ बहुत दिनो तन हागर से पकाकर नहीं सामा। इससे एसा मारून होता है कि देवी में पुनारी होते तक हो ने अपन हाम से रसोई बनाकर साते रहे होंग। वे दिलाणस्वर म आन के दोन्तीन माख के भीतर ही पुनारी हो गये थ।

हृदय जानते य कि नामा का मैरे क्रपर वडा प्रेम हैं। श्रीरामकृष्ण के सभी व्यवहार उनके सामन ही होते य पर उन्हें कैनल एक बात बहुत दिना तक समझ में नहीं आयो। वह यह यी—पह जिस समय अपन वह मामा रामकृत्वार को कुछ यहद देने में स्त्रों रहते या दापहर का भोजन के उपरान्त कुछ विद्यान छेते होते या सन्ध्या समय जब वे बारती देखन म मुम्न रहते सब गवाधर उनकी वेरी ही छोडकर जहीं गायब हो जाता था। हुदय उसे बहुत हूंदते थे पर पाते नहीं थे, और पण्टे-डेट पण्टे में बाद लीट आने पर "मामा आप वहाँ थें? '—यह प्रस्त परने में में स्पट्ट प्रुग्ध भी नहीं बताते थे, "इधर ही बा" ऐसा वह देने में। बहुत दिनो तथ ताबने रहने से एन बार श्रीरामग्रण पावटी की और से लीटते हुए दिरागी दिये तब हदस ने अन्दान लगाया कि में मीन कि लिए गये होंगे। तब ने उनने इन जिपस में अधिक जीव नहीं थी।

हृदय कहते ये---''गय दिन मामा वी इच्छा हुई रि शियमृति बनार उगरी पूजा परे। बचपन से ही उट्टे उनम मूर्ति बरामा आता था । इच्छा होते ही उन्हाने गगाजी की मुसिका लेवर गरी क्षीर गिव दोनों मी सुन्दर प्रतिमाएँ थना की और उनमी पूजा में वे निमन्त हो गये। इतने में ही वहां मयुरवायू गरज ही आ पहेंचे और इनती तन्मयना स मामा नया कर रह है, यह दरान दरान उनकी दृष्टि इन प्रतिमाओं पर पड़ी। मूर्नि की तो छोटी, पर बहुत उत्तम बनी थी। यह मृति मामा ने ही तैयार की है यह मनवर मयुरवाय को प्रडा आइपर्य हुआ। पूजा होने के बाद उग मृति वी मुझने रेजर उन्होंने पुन बारीवी वे नाय देगा और यह बनहर से उस मृति का रानी के पास भी देखने के रिए भैज दिया । ' उमे देगपर रानी को भी अचरत मालम हुआ । गदापर मी नीर र रमने भी इच्छा उन्हें बहुत दिनों में मी। बाज उमी इस नये गुण को देखार उनकी वह इच्छा और भी यद गयी और रामरमार वे द्वारा उन्हाने उसमें नीशरी वजने वे जिए दुवारा

पुरसाया, परन्तु गदाधर ने "एवं नगवान वे निराय मुने दूगरे निर्मी वी नीरपी नहीं बरना है," यह स्पष्ट उत्तर दे दिया। नीररी-दावरी वे मध्यन्य में इसी प्रवार का मन वर्ष बार हमने

१२३

म होता, उतना उसके नौकरी स्वीकार करने की बात सुनकर हुँ आ है!" कुछ दिनो बाद जब उससे मेंट हुई तब उन्हें विदित हुआ कि गरीबी के कारण उसकी चूळा माता की व्यवस्था ठीक मही हो सकी थी और इती कारण उसने नौकरी गर की । तब उन्हें बडा आत्मद हुआ और उसके चरीर और मूँह पर हाण नौकरी उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, "कोई हुन्ने नहीं। ऐसी अवस्या मे नौकरी करने से सुझे कोई दोण नहीं क्रांगा, पर यदि अपनी माता के

पूजारीपद-प्रहण

आता तो मुझे नुझको स्पर्ध भी करते नही वनता । तभी तो भैने कहा या कि 'मेरे निरजन में तो किंचित भी अजन (दोष या दाग) नहीं है और उसने यह वजा कहां से बदोर जी ?'" निरंजन के प्रति ये उद्देशर सुनफर अन्य लोगो को वडा विस्मय हुआ। एक ने कहा भी—"महाराज, जाग नौकरों को दितनी द्वीपत मानते हैं पर विना नौकरी के यूहरची चले कैंसे ?" श्रीरामकृष्ण वीके—"जिन्हें नौकरी करना हो वे खुशी से करें, मैं सभी को मीकरी करने में मही रोकता। (बालभवतो की ओर द्वारा करकें) सेरा कहना केवल इन्हीं के लिए हैं। इनकी वात अलग है और सुस कोनो की वात अलग है। आद्यास्मिक उन्नति वात अलग है और सुस कोनो की वात अलग है और सुस कोनो की वात अलग है और सुस कोनो की वात अलग है। आद्यास्मिक उन्नति और

लिए नहीं, स्वय अपने ही कारण नौकरी स्वीकार करके तु यहाँ

नीकरी करने से नहीं रोकता। (बालभवती की ओर इधारा करके) मेरा कहना केवल इन्ही के लिए है। इनकी बात अलग है और तुम कोगो की बात अलग है। आप्यारिमक उन्नति और नीकरी का सयोग कभी नहीं हो सकता, यही उनका निश्चित मत धा। इसी कारण वे बालभवती को ऐसा उपदेश देते थे। बडे भाई से मथुरबाबू की इच्छा जान लेने के बाद गदाधर

128 **थोरामहृ**ट्यसोसामत मयुरवावू ने सामने आने या उन्हे दिखायी देने का अवसर टालने लगा, बयोबि जैसे सत्य और धर्में बा पालन बरते समय वह बिमी वा महना नहीं मानता या उसी प्रवार विनी को व्यर्प कच्ट देने में भी उसे प्राणसक्ट मालूम होता था। उसी प्रकार मन में विना कोई आशा रखें गुणी व्यक्तियों ने गुण का आदर करना और मानी व्यक्ति को सरल चित्त से मान देना उसका स्वभाव ही था। इगी

निरचय करने के पूर्व समरवाव के प्रदन का यदि में अप्रिय उत्तर दे दें तो उन्हें बरा एगेगा और मेरे लिए भी अच्छा नहीं दिनेगा. यही सोचवर यह मयरबाब को टालने लगा। इधर दक्षिणेस्वर में जैसे जैसे अधिक समय बीतने लगा वैसे यैमे उसके मन में यह

भारण मन्दिर वा पूजारी-पद ग्रहण वरने या न वरने भा स्वय

वह स्थान उसे अधिवाधिर प्रिय हो चला। इसी वारण उसनै अपना विचार निद्यित न हुए विना भयुरवायू से दूर रहने की ही सीची। परन्तु जिस बात में वह डरता या वह एवं दिन सहज ही

विचार आने लगा नि मुझे यहाँ रहने नो मिले तो ठीप हो और

सामने आ पड़ी। उस दिन मयुरबाव देवी के दर्शन के लिए आपे थे। उन्होने दूर में ही गदाधर को देगा और उसे बुल्या में जा। हृदय साथ में ही थे। मयुरवाव को देगने ही बदापर उन्हें दा-पर दूसरी और जाने वे विचार में था। इतने में ही नौरर ने

आवर बहा, 'यावूमाहव आपको बुटा रहे हैं।" उनरे पाम जाने के लिए गदायर की अनिच्छा देगकर हृदय बोट पढे, 'मामा, बाबू बुराने हैं, चरिये न वहाँ।'' गदाधर बोरा, ''वहाँ जासर

वया बरना है? वे मुझने यहाँ नीहरी वरने वे ही दियय में पहेंगे।" एदय बोटे, "तो उसमें हानि क्या है ? यहां के आध्य हुर्ज नहीं है।" हृदय तो नोकरों को खोज में ही वहाँ जाय ये। उन्होंने गदाधर का कहना वहे आनन्द से स्वीकार कर किया और वे दोनों मयुरतालू के पास गये। यदाधर के अनुमान के अनुसार मयुरतालू ने उससे नौकरों के विषय में ही पुछा। गदाधर ने अपना कहना स्पन्न दाया और मयुरतालू ने भी उसे स्वीकार कर किया। मुक्त ही उसी दिन उन्होंने नदाधर को देवी से वेदाकारी पद पर निमुक्त कर विया और मुद्दबल को उसप और रामगुमार

का सहायक बना विया (१८५६)। अपने भाई को मौकर होते देखनर रामकुमार निस्चिन्त हो बये। इस प्रकार देवी की प्राण-प्रतिष्ठा होने के तीन मास के भीतर ही गदायर ने वहाँ का पुजारी-गद स्वीकार कर लिया। पूजा के समय की उसकी तन्मयता, अन्य समय का उसका सरक व्यवहार, उसके मुन्दर स्वरूप और उसकी मधुर बावाज को देखकर मधुरवायू के मन में उसके प्रति उसरितर आदर और प्रेम बदने कथा।

उसी वर्ष वस्थाप्टमी के दूसरे दिन ब्रीराधागोविन्दजी के पुजारी क्षेत्रनाय के हाथ से बोविन्दजी की मूर्ति नीचे फर्त पर गिर पड़ी और उसका एक पैर भग हो गया। पुजारी को भी चोट उसी। चोट तो वह मूल गया, पर क्षुरवाद्र के गय से काँपने लगा। सण्डित मृति की पूजा करना शास्त्र में गिपिछ है, अतः अब इसके

लिए उपाय कौन सा है ? मयुरवाब ने चास्त्रज्ञ पण्डितों की सभा

थीरामकरणलीलामत बुलायी और उनसे राय ली। सभा में सब ने यही वहा कि भन

124

मृति को हटाकर उसके स्थान पर नयी मृति की स्थापना की जाय। पर वह मृति बहुत मनोहर थी, पण्डितो वे निर्णंय में अनुसार उसे फेंक देना पडेगा, इस विचार से मयुरवायू नी दु ग हुआ। परन्तु उनके मन में एक विचार आया कि देतें, बारा (श्रीरामप्रपण को वे 'वावा' वहा करते थे) इस विषय में क्या गहते है। श्रीरामकृष्ण से पूछते ही वे बोले, "रानी वे जमाइयो में से यदि किसी को चोट लगकर पैर टट जाय तो क्या उमे यह फॅक वेगी और उसके स्थान में दूसरे का बैठा देगी, या उसी के पैर को दुरस्त करने भी व्यवस्था करेगी? यहाँ भी वैसा ही करना -चाहिए। "वाता वे इस निर्णय का सुनवर मयुरयात् और अन्य लोग चित्रत हा गये और उन्ह वहा आनन्द हुआ । इतनी सरल सी बात विमी को कैसे नहीं मूझी ? इतने ममम तप जिस मूर्ति मी गोविन्दजी ने दिव्य आविर्माव स जीवित मानते ये और उमी प्रकार की दुढ श्रद्धा और विस्वास संज लाग मन म रायते थे, क्या आज उमी मूर्ति ने पैर टूटते ही यह सब उसी ने साथ नष्ट हो गया ? इतने दिना तर जिस मृति ना आश्रय केंगर श्रीभगयान मी पूजा गरने उनने प्रति अपन हृदय की भविन और प्रेम अपंग विया बरते में वह सब बया उस मूनि के एर पैर के ट्टते ही सच्चे भवत वे हृदय म नष्ट हा जायका ? अथवा भवत का प्रेम मपा मूर्ति में ही आगार वा होता है ? और उस मूर्ति में अययर में थोडावहुत अन्तर पडते ही बया उसी मात्रा में वह प्रेम भी यम हो जाया वरता है ? उन पण्डितो म ने बुछ को तो श्रीराम-ष्टच्य का निर्णय मान्य हुआ, पर कुछ का नहीं। सथुररायू ने बाया का निर्णय मान दिया । श्रीरामहत्त्व ने उस दुटे हुए पैर को इस ल्बों के साथ जोड दिया कि जस मृति का पैर टूटा है या नहीं यह किसी के ध्यान में भी नहीं आ सकता था। मृति भग हीने का पता पाते ही भयुष्वाव ने एक नयी मृति क्षेत्र कर के किए एक कारीगर से कह दिया था। नयी मृति आप कि पर ह नहीं रागागीविन्द के मृत्य में हैं है। एक ओर येंसी रख दी गयी और पुरानी ही मृति की पुत्र आप प्रात्ति वहां के गयी। वह जुसरी मृति वहां अभी भी बेंगी ही रखी हुई है। मयुरवाबू ने सीननाम की काम से अठग कर दिया और उसके स्थान में गदाघर की नियुत्त कर दी और इंदर रामकुष्वार के हाव के नीचे रखी विश्वागया।

व्यव कहता था, "मामा की पूजा एक दश्वेशीय वस्तु थी। जो उसे देखता था बही मुन्य ही जाता था। उसी तरह उनका गामम भी था। उसी जो मुन्य ही जाता था। उसी तरह उनका गामम भी था। उसे जो भुन्य हो जाता था। उसी के प्रकार था। उनके मामन भर स्वादी हुए वा वा महा आदि का हिजाना नहीं होता था। उसमें रहती थी केवल ताल-क्ष्म की विश्वत्वता और गामन के पद में बिजा विषम के शाम तन्मकता, जिसके कारण सुनने बाले का हृदय भी उनकी मध्य आवास से हिल बाता था और वह उस पद के भाव म तम्मय हो जाता था। भाव संगीत का प्राण है, यह दात उनका गामन सुनकर विद्यव हो जाती थी और ताल-क्ष्म की विश्वता हुए विचा यह भाव यथाचित रीति से प्रकट नहीं होता, यह बात भी इसरों ने गायन के साथ उनके गायन की तुलना करने से माजूम हो जाती थी। रानी रासमणि की इनका गायन वह प्रियं व बाद वे देवी के दर्शनार्थ आती थी तब इसरे गायन सुना करती थी। '

इनके गीत इनने मध्य होने ना एक और भी कारण है। वे

गात समय इतने तन्मय हो बाते ये कि उन्हें दूसरे को गाना गुनाने

वर प्यान ही नहीं रह जाता था। जिस पद वा वे माते वे उमी के विषय में ऐसे मन्न हो जाने से वि निनी दूसरी और उपपी प्यान ही नहीं जाता था। अस्वन्त भिन्तपूर्वव गाने योटे भी भोतायणा से बोबीबहुत प्रचला थाने की इच्छा तो रगते ही हैं! पर श्रीरामकृष्य में यह वात नहीं थी। यदि उनने गायन यो

मरासा विसी ने वी सो ने सचमूच यही समझते में वि उन पद ने विषय मी ही प्रमसा की जा रही है न कि उनपी आवार मी हिस्स पहले में, 'देवी ने सामने बेटार पद, भारत आर्दि भाते सनय उनकी औरतो ने एकातार अधुधारा बह परसी भी और उससे उनना यह स्थल भीन जाता था। बना में से ऐंग

भाते समय उनका काका म लगातार अधुधारा वह परता पा और उससे उनना यहर स्वरूप भीग जाता था। पूजा में ये ऐंग तरमय हो जाते ये कि उस समय यदि यहाँ भार या जाय, तो उनको उसका भाव नहीं होता था। श्रीराम्हण्ण स्वय भनते कि ''अगन्यास हरपादि चनते समय ये मनन उसकार

अक्षरी में भर करीन पर मुझ प्रस्वक्ष विनामी दन मा । सार्थनार पुण्डिकती क्षत्रित में मुद्दाना मार्ग से सहस्मार बमल मी ओर जाते समय प्रारीर के जिस जिस अप को छोड़गर यह आगे जाती भी उम उस क्षत्र क्षत्र तहाल कि स्पन्दन, विभन्न और मृतवन् होना मुझे प्रस्वद्य अनुन्व होना या । पुजायदिन ये विचान में अनुमार

ना चारा आदे पाना का घारा संघन र पूजा 'जपन चारा आर अब जीत का घेरा हो यया है, जत काई भी बिष्न उस स्थाने में अब नहीं आ गयता' एगा चित्तन करे—रस्यादि गन्ते। का उच्चारण क्रेन गमय मुझे यह ब्रह्मक्ष दिगता या हि असि देव में अपनी मत जिहाओं से मुझे घेरकर एवं परकोट ही संबार वर दिया है जिससे कोई भी विष्य जीतर प्रवेश नहां कर संज्ञा। हृदय कहता था-- पूजा के समय के उनके तेज पूज कारीर और त गयता को देवकर दशक छोण आपस म कहते य कि साक्षात बहाज्य देव हो नरेह धारण करके पूजा तो नहीं कर रहा है? अस्तु--

दक्षिणस्वर भी नौकरी कर लेन पर रामकुमार का आधिक कप्ट तो कुछ कम हा गया पर अपन छोट भाई की उत्तरोत्तर यहती हुई उदासीनता और निजनिश्यता से उन्ह बढी चिन्ता होन लगी। उसका किसी विषय म उत्साह न रहना और हृदय के अतिरिक्त अन्य किसी से बहुत थोल चाल भी न गरना इ पादि बातों स रामकुमार सोचन लग कि गायद उसे बर की और माता की याद अधिक आप क कारण वह इस प्रकार उदास रहता है। पर कितन ही दिन बीत जान पर भी उसके मृह में घर जा। की बात ही नहीं निकलती थी और यह देखकर उसके स्वभाव म एसा परिवतन होन का कोई कारण रामकृषार की रामध म नहीं आता था । इसके बाद मकरवाय न जब उस (बदाघर को) पुजारी के पद पर नियमत कर दिया तव रामकुमार को कुछ अच्छा छगा। इधर रामकुमार की तबायत भी ठाक नहीं रहती थी और उन्ह बारम्बार यही विन्ता रहती थी वि वही शीव मही जनका नियन हो गया तो उनके कूटम्ब का क्या हाल हागा । इसी कारण छीट माई को पूजारी का सब काम पूरा पूरा सिखाकर उसे अपन बाद चार पसे कमान योग्य बनान की चिन्ता वे करते थ । इसी इरादे से रामकृमार न गदाधर को देवी की पूजा चण्डीपाठ आदि सिलकाना सम्द किया । गटायर न अपनी अस्त्रीकिक स्मरणशक्ति के कारण इन सब बाता को नुस्त ही सीस निया और पूजा के 230

समय इनका उपयोग करना भी शारम्भ वर दिया । यह देशार रामनुगार को अच्छा छवा और मथुरवावू को सम्मति से गदापर को शादिबी की पूजा करने के लिए कहकर वे स्वय शाराधा-

गोविन्दनी की कुना करने लगे । शक्तिदीक्षा छिये दिना देवी शी पूजा करना अनुचित समझवार गढाधर ने श्री वेताराम भट्टाचार्य नामक एक सक्ति-उपासक और उच्च श्रेणी के साधक से सिक्त भी दीक्षा के ली। ऐसा कहते हैं कि शक्ति भी दीक्षा लेने ही गदाघर को भावावेश प्राप्त हा गया । उसको असापारण भनिन देगगर नेनाराम को भी वडा आकृत हुआ और उन्होंने उने प्रसम्र चित्त से आशीर्वाद दिया 1 तदनन्तर युद्ध दिनो बाद रामयुमार ने निरचप रिया कि मधुरतायू से महकर हृदय को अवने स्थान में निष्यत करके गूछ समय के लिए अपने घर हो आऊँ । परन्तु कारणवरा वे घर नहीं का सबें। एक दिन वे निसी माम के लिए क्लक्ता के उत्तर में

स्यामनगर को गये हुए थ, वही अवस्मात् उनका स्वनवास हा गया। यह सन् १८५७ की वात है। रामकुमार देवी ने पुजारी के पद पर लगभग एक वर्ष तम रहे।

## १४. व्याकुलता और प्रथम दर्शन

' लज्जा, घृणा, भय---इन तीन के रहते हुए ईश्वरलाभ

नहीं होता।"

"अरवन्त व्याकुल होकर ईश्वर की पुकार करो, तर देखों मता ईश्वर गींसे दर्शन नहीं देता?'

"पानी में डुडा बिये जाले पर क्यर आने के लिए प्राण जैसे ब्याकुल हो उठते हैं उत्ती तरह ईश्वरदर्शन के लिए ही जाय सभी वसना वर्शन होता है।"

"सती का पनि के पति ग्रेम, मस्ता वर बस्तक के प्रति ग्रेम और विवयी अनुष्य का विषय के प्रति ग्रेम---इन लीना ग्रेमी की एकत्रित करने केदबर की कोर लगाने के उसका

दर्शन पा सकते हैं।"

"सरे भार है। इंदर को सातात् देख तकते है। अभी पुम और हम जैसे कर्षे उता रहे है उसमे भी अधिक स्टब्स इप से ईंदर से आवचीत कर सकत है। मैं बरंप कहता है। पापपप्रका कहना है।"

"ईरनरदर्बन के लिए ब्याकुलता—अधिक नहीं तीन ही बिन—नहीं केवल २४ घटे—पन में टिकाओ कि उसका

वशन होना ही चाहिए।"

--धीरामवृद्ध

पितृतुस्य रामकुमार की मृत्यु से गदाघर को अत्यन्त दु छ हुआ । रामकुमार उससे ३१ वर्ष से वहे ये और पिता की मृत्यु के बाद गदाघर को उन्होंने ही छोटे से वडा किया था। उसे अपने पिता नी याद न जाने पाये, इस सावधानी नो दृष्टि में रगते हुए उन्होंने उसना लालन-पालन निया था । रामकुमार नी इस तरह जनानन मृत्यू हो जाने से गदाधर

ससार में और भी उदासीन हो गया और सदा देवी की पूजा तथा च्यान में ही मन्न रहने लगा। मनुष्य को ईश्वर का दर्शन होना यथार्थ में ही सम्भव है या नहीं, इस विचार के शिवाय दूसरा विषय उसको मूझता ही नही था । हम इतनी व्याकुलता से पुरारते है, बया उसे मुनने वाला यथार्थ में कोई है ? वया हमारी पूजा ग्रहण करने बाजा कोई है ? बया सचम्ब इस गसार का कोई नियन्ता है ? अब ये ही विचार उसके मन में निरन्तर धूमने लगे और अब इस समय से वह देवी ने पास तन्मयता में बैठर र अपने दिन जिलाने लगा । बीच बीच में वह रामप्रसाद, यमलायान्त इरयादि भगतो ने भजन देवी को मुनाता था और प्रेम तथा भन्ति से विह्नुल होतर अपनी देह की गुघ भी भूल जाता था। इसी समय से उसने गप्पें लगाना भी बिठकुर यन्द कर दिया और द्योपहर में समय देवी में मन्दिर ना दरवाजा बन्द होने पर सव फागा से दूर पचवटी के ममीप के जगल में जावर जगन्माना के चिन्तन म अपना सब समय व्यतीत शरने लगा।

पुरान न अपने भामा पाइस प्रवार उदानीन बर्ताय परन्द हृदय यो अपने भामा पाइस प्रवार उदानीन बर्ताय परन्द मही आसा, पर वह वर ही क्या सब्ते थे ? उसी ओ मन में आये उसे निडर हो कर बेंपडन वरने वे स्वभाव से वे परिचित थे, इस

मारण यह बात उन्ह पूर्ण रीति से मारूम थी रि इसमें मेरा मोई उपाय नहीं चलसरता । पर दिनोदिन उगने स्वभाव में अत्यिपन

क्षारामिदर के अहान में एक स्वान । यहाँ अस्तरण, विस्त, बड, अनार और अक्षित में बीद वह बाव-साम समें हुए हैं।

परिवर्तन होते देखकर एक-आधवात क्यों कभी उससे विना होलि हृदय से रहा नहीं जाता था। रात के समय सब की नीय लग जाने ने बाद मामा उठकर कही चके जाया करते थे, अत दर्गेंद बढी विन्ता माल्य्म होती थी, स्थोंकि तन पर पूजा दर्शाद का सम और रात का जावरक और किर आहार में भी कमी। इन सब बातों को देखते हुए गामा का रवास्थ्य बिश्यने की पूरी स्वा पी। हृदय इसका कोई ज्याय बुंबने में ब्याह थे।

पजारी के आध्यास की जिभी। आज के खमान उस सम्म समझक नहीं भी। उसमें बगह जाद गढ़दे में और सार्टी जुण्डि कगठ-आड़ी से हकी हुई थी। एवं ठी कग्रदकान, उसमें भी चार्टी। शीर केंगी-नीची जगह जो गढ़दे और सार्टियों के कारण अस्मि मसानक हो गयी थी, इस बगरण गहाँ दिन में भी कोई नहीं खाला पर। और बगेर्द कार्य भी तरे बद्ध व्यवल में नहीं कारण जाने का गाँव निर्माण माने का गोई नाम भी नहीं केता था। उस बगल में जीते के म एक पेड था। उस जीवले के पेड केतीचे थोड़ी शी समतल जागीन भी। बसके चारों और बहुत सी साड़ी थी। और अगल सह जीने के कारण उस भी नहीं तनका था। गराध्य रहा कार के साइंट का कोई आसरी देस भी नहीं तनका था। गराध्य रात के सम्बय सी समतन में बैठकर ध्यान, जप आदि करता था।

एक राजि को नित्य नियम के अनुसार इसी स्थान में आर्त के लिए गटायर चर्चा। हत्य भी उठ और उसको बिना उत्तियें उसके पीछे पीछे हो तियें। नहीं पहुँचकर यहायर के ध्यान क्रियें के लिए वेंडेंसे हो उसको डराने के लिए बाहर से ही हृदय क्षा और डेंसे, एत्यर फॅनचे टमें। बहुत समय हो चुना सो भी पदायर बाहर नहीं निक्जा, इसमें वे स्वयं चनकर घर छोट आये। इचरे दिन उन्होंने पूछा, "सामा, राज को जगल में जाकर आप क्या करते हैं ?" गदाघर ने उत्तर दिया, "यहाँ आँवले का एक पेड है। उपने नोचे बैटकर जप, ध्यान करना हैं। गान्य का वास्य है कि अबिट के पेड के भीचे ख्यान करने से इच्छिन क्ल प्राप्त होना है। यह मुक्कर हृदय खुप हो गये।

इसने बाद कुछ दिनो तक गदायर के वहाँ जाकर बैठने ही टेले-भामर पटने शुरु हो जाते ये। इमे हृदयं का ही काम जान-कर गदाघर उस ओर घ्यान तक नहीं देना था। उसे हराने के प्रयत्न को सफल न होने देखरर हृदयं को अब आगे क्या करना चाहिए, यह नही मुझा । एक दिन गदाधर के वहाँ पहुँचने के पूर्व ही हृदय जगल में जानर अपने मामा नी राह देखने छगे। घोडी देर में गदाधर भी वहाँ आया और अपनी कमर नी पोनी और गले से जनेंक बलग रमनर उसने ध्यान करना प्रारम्न कर दिया। यह देखकर हृदय का बहा विस्मय हुआ और तुरन्त ही उनके सामने जाकर कहते रूपे-"सामा, यह क्या है? आप पागल तो नहीं हो गये ? ध्यान करना है तो की जिये, पर ऐमे भग्न न होइये । "दम-यांच बार पुतारने पर गदापर को अपनी देह वा मान हुआ और हृदय ने प्रश्न को सुनकर बोठे, "तुझे क्या मालूम है ? इसी तरह पाशमुक्त होकर ध्यात करने की विधि है। लज्जा, पूपा, भय, कुउ, शील, जानि, मान, अभिमान इन अप्ट-पानों से मनुष्य जन्य से ही बँधा रहना है। जनेक भी 'मैं बाह्मप हैं, भै सबसे श्रेष्ठ हूँ इस अभिमान का छोतक होने वे कारण एक पान ही है। जगन्माता वेध्यात वे समय ये सब पान जल्य पॅरेक्टर प्यान करना पहना है, इसीलिए में ऐसा करना हैं । प्यान

समान्त होने पर जोटते समय में पुन घोती पहन लूंगा और जनेंद्र गले में डाल लूंगा। यह निष्म हृदय ने कही नहीं सुनी पी, पर ने इतने वा और जुछ नहीं बोल सके और अपने मामा सो उपदेश की दो बाद बाते सुनाने का सब निरुव्य उनके मन ही में रह गया।

यहाँ पर एक बात ध्यान में एतना आवश्यक है, नयोकि उसे कात लेने पर श्रीरामकृष्य के अपने चरित्र की कई बातों का मर्म सहज ही समझ में मा जावगा। उपरोक्त बातों से पाठका के ध्यान में बढ़ बात का ही गयी होगी कि अस्टपाक्षों का भन में स्वात कर ने का म्यल्त ने कर रहे थे। यही नहीं, गरीर से भी इनका राया करने का म्यल्त ने कर रहे थे। वामें भी कई भूसयों पर उनको यही मार्म करी को वो मार्म करते हो। वामें भी कई भूसयों पर उनको यही मार्म स्वीकार करते हुए बाप देखेंगे।

अहहरार का नास करके अपने म येचाएँ नजरत लाने के लिए जहांने अत्यन्त में के स्थान (शोबक्स इत्यादि) को भी अपने हामों से झाडकर साफ किया। ''कमलोग्टास्फकाचन'' हुए विना सारीरिक सुत को अहर से हटकर मनुष्य का मन ईस्तर के नरणों में स्थिर नहीं हो सकता। इस विचार के कुछ सिनेके और ढेंके हाथ में लेकर वे सोने को मिट्टी और मिट्टी को सोने कहते हुए दीनों को गंगाजी की पारा में फेंक दिया बरते थे।

"सगी जीन विनस्तरण हैं यह मानगा वृद्ध करने के छिए काजी के मन्दिर में किसारियों की पमत उठन के बाद उनके ' जूटे अन वा देवसमाद मानकर वे अपन मस्तक पर धराए करते मं जीर उसी में से बोडा था भी जेते या तत्परस्तात् सन पत्तजें की इक्ट्टा करके सिर पर उठाकर ने स्वय पगावी में बाज जाते में बीर पगत की जगह को खाड बृह्यरकर मोनर-पानी से लीप डाल्ते में तथा इस भावना से अपने को धन्य मानते में पि अपने इस नरवर शरीर से इतनी तो सिवसेवा वन सकी।

उनमें सम्बन्ध में ऐसी बहुतेरी वात नहीं जा सनती है। इन सब प्रत्मा से स्पष्ट दिखता है नि ईन्तरताम के मार्थ में प्रतिदृत्त विषयों भा त्याग मेंचल मन से ही बन्ते ने सान्त नहीं बंटते पे, प्रत्त स्पूल रूप से जन सब ना त्याप वे पहले ही नर देते में अपया अपनी इन्त्रियों और सारीर को उन विषयों से जितनी दूर ही सके उत्तर्गा दूर रफनर उनसे उनके विरद्ध वर्षांच वे जान यूगनर स्टाते थे। ऐसा दिखता है कि उनने इन बार्यों से उनके मन में से सभी पूर्वसत्तरा समूल नष्ट होनर उनके स्थान में उनके विप-रीत सत्त्रार उत्पन्न होनर इतने मुद्दृह हो जाते थे कि उनसे पुनः कोई असत्त्रार इत्या होनर इतने मुद्दृह हो जाते थे कि उनसे पुनः कोई असत्वर्ग होना असत्त्रब हो जाता था।

हुम लोग पुनसस्नार नष्ट बरेन ने सम्बन्ध में इतन उदामीन एहते हैं कि हमें बीरामइरण नी इन दियाओं नो आस्वरनता ही प्रतीत नहीं हाती। सम्भव है नोई यह नहें कि 'अपिय स्थान में आहूं हता, तुनने नी मिट्टी और मिट्टी नो गुनने नहने हता, कि जिल्हा नी हिंदी और मिट्टी नो गुनने नहने हिंदी के मन मा निनाल हुआ साधनामार्ग है और इस प्रवार ने अधूनपूर्व उनायें में अध्ययस्म हारा जाफन उन्हें शाना हुआ, स्था बहु उन्हें उनायें में अध्ययस्म हारा जाफन उन्हें शाना हुआ, स्था बहु उन्हें उनायें में अध्ययस्म हारा जाफन उन्हें शाना हुआ, स्था बहु उन्हें उनायें में अध्ययस्म होता जाफन उन्हें शाना हुआ, स्था बहु उन्हें उनायें में अध्ययस्म होता अनुष्टाती मा अवस्थान नियं निना ने अप स्था ही सभी विषयों ना स्थाप नरें एपरार्थित विषयों से पूर्ण विमुत्त हों कर आज तर दितने नाम में अध्ययस्म हों स्वर्थ विषयों ना संस्थ नरें में अपने मन नो सोखड़ अने ईरवर्धन्वन में सम्मय नरें में सम्लवाप्रान नो है है नम यदिएन मार्ग से और गरिर

उसके विपरीत दूसरे मार्ग से जाने छगे, तो किसी भी महत्व के काम में सिद्धिलाम नहीं हो सकता, फिर ईश्वरलाम तो वहुत बडी बात है। मन्द्य का मन विषयभोग के सुख का अम्यासी हो जाने के कारण उसे इस बात का जान नहीं होता । यदि जान हो भी जाय तो तदनुसार कार्य नहीं हो सकता । अमून एवं निपय का त्याग करना चाहिए यह बृद्धि द्वारा निश्चय हो जाने पर भी मनुष्य पूर्वसंस्कार के अनुसार ही आचरण करता रहता है और शरीर द्वारा भी तम विषय को त्यागने का प्रयत्न नहीं करता, बरन् 'कँह् । शरीर द्वारा त्याग नहीं किया तो क्या हुआ े मैने मन से तो उसका त्याग कर ही दिया है ! 'ऐसा कहकर स्वय अपने को भोखा देता रहता है। योग और भोग दोनो एक ही साथ प्रहण कर सक्ता, यह उसकी भागात्मक भावना है, क्योंकि प्रकाश और अन्धकार के समान ही योग और भीग दोनो कभी भी एव साथ नहीं रह सकते । कामिनीकाचनमय ससार और ईश्वरतेवा दोनो एक ही समय रह सके ऐसा सरल मार्ग आध्या-रिमक जगत् में आज तक कोई भी नहीं निकाल सका, इसीलिए तो शास्त्रों में उपदेश है कि 'जिस वस्तु का त्याग करना है उसे काया, वचन और मन से करना चाहिए और जिसको प्रहण करना है उसे भी काया, बचन और मन से करना चाहिए, सभी साधक ईश्वरप्राप्ति का अधिकारी हो सबता है-सान्य पत्था विद्यतेऽयनाय !'' अस्त्—

बड़े भाई की मृत्यु के वाद बदाघर अधिक तस्मयता के साम जगदम्बा के जब-स्थान में निमम्ब रहने छगा और उसके दर्जन के छिए जो मुख भी करना उसे आवश्यक अतीत होता था वह सब वत्काल करने समा। धीरामकृष्ण स्वय कहा करते थे, "यथाविधि पूना रणने व बाद रामग्रसाद आदि सक्तमायनो वे पद देवी वो सुनाना मेरी पूजानिक वा एक अब हा गया या 1 उनने पदो वो गांते समय मेरा चित्त अपार उत्साह में पूर्ण हो जाना था और मूझ ऐसा उपता था कि रामग्रसाद आदि का तो माना वा दर्शन हुना था ता किए माता वा दर्शन हा सब्बा है यह निदित्त है और पिर यह दर्शन मच ही क्या नहीं मिणेगा? ' ऐसा चो रहर मैं व्यापुण हारण बहुता था, ' सी ब नूने समग्रसाद को दर्शन विमा और मुख अववा दर्शन हो दर्शी? मूझ घन ही बाहिए, मान नहीं चाहिए जामगुष कही बाहिए, जुड़कही पाहिए, मुले चाहिए जामगुष कही बाहिए,

इस तरह प्रार्थना बचते ममध उनको औरते से अध्यक्षारा बहने एगतो यी और राज म हृदय का भार कुछ हररा हाते पर के पुत पद गान लगा थ । इस ब्रह्मर पुत्रा, ध्यान जप, धनन---प्रति में उनव दिन बीतन रूपे । साथ ही उनरे अन्त रूप्य की य्यापुलता भी अधिवाधिक बदन रुगी। दिन पर दिन पूजा में समय भी थाहा थाहा अधिक ज्याव ज्या । पूजा वज्ते समय वभी वाभी व अपन ही मनाव वर एउ बढावर दान्दा पण्ट किरादन शाकर कैट रहते य या देवी नैवेच यहण यह रही है, इसी भावता में बहुन समय तर नैयद लगाते हुए ही बैठे रहते थे। प्राप्त नाज उठार गुदर गुन्दर कर तोड साते में और स्वय हो मारा गैंपने थ । ये देशे या मजाने में रिजा हो समय स्पादन थे । येभी तृतीय प्रहर में या आरती व बाद एगी तृत्यवता व साथ पर गाउ रहते थे कि बहुत का समय तिहार जाने का उन्ने बिरुपुर भान भी नहीं होता या और दुसरा क बारम्बार बढाने पर का गई। उद्दर्भन होना या।

ऐसी बद्भूत निष्ठा, श्रीक्त और आकुळता देसकर सब लोगों की दृष्टि प्रदायर को ओर आकर्षण्य होने लगी। साधारण लोग जिस मार्ग से जाते हैं उसे छोडकर यदि कोई किन साथ एक रे तो रहते-पहल लोग उसकी हँची उसकी हूँ, पर यदि बहुत दिन्ते से बाद भी उसकी आपका में कार्ति हैं, पर यदि बहुत दिन्ते से बाद भी उसके आपणा में कारत नहीं पडता और यह अपने ही भागें में बात्तिपूर्वक चलता दिसामी देता है, तब तो उसके प्रति लोगों के साब मित्र होने कवते हैं और उसके प्रति उनकी आदरवृद्धि उसका होने कवती है। यदायर के सन्वन्य में में यही बात हुई। कुछ दिनो तक कोगों में उसको रिक्ता उडामों, पर बाद में उनका भाग बदल गया और बहुतों के मन में उसके प्रति आदर हो गया। कहते हैं—पदायर को पूना और तनमयता को देता सुन से बहुत बहुत दुना तही सिक्त हैं। बहुत बहुत होगी से कहा, "हमें बहा अद्भूत पुनारी मिला हैं, देवी बहुत बीम जातृत हो वायों।"

इस प्रकार दिन के बाद दिन जाने लगे। गदाचर की व्याकुलता उत्तरीत्तर बकने से इसका परिणाम असके शरीर पर भी दिणने लगा। उसका आहार और निज्ञा कम हो बयी, जक स्थल सदा आरक्त दिखने लगा, अंशो से निरत्तर अध्यारा उस्ते कमी की पूत्रा को छोड़ आग समय मन की प्रयाज व्याकुलता से उसके सरीर में सदा एक प्रकार की अवान्ति और न्यकता दिखांगी

देने लगी।

हनने सीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुना है कि रूममा इसी समय एक दिन ने रोज के समान तन्मवता से जगदम्बा के सामने गायन कर रहे थे। "माँ । तुझे मैंने दतना पुकारा और मैंने तेरी इतमी विनती की, पर यह सब क्या तुझे सुनायी नहीं देता? तूने राम- प्रसाद को दशँन दिया और मुझनो तू दशँन क्यों गही देती? प्र ऐसा क्यों करती है?' इस प्रकार की सतत जीईक्ता उनने मन में हो रही थी। वे बहुते थे, 'काता का दर्शन न होने से हुर्यमें

180

में हो रही थी। वे बहते थे, "माता वा दर्शन न होने से हृदय में तीय बेदना उत्पन्न हुई ऐसा मालूम पड़ने लगा वि मानी मिगोथे हुए पड़न मो निवोडने के समान कोई भेरे हृदय का एँडरर निवोड रहा हो। वया माता पा दर्शन मुझे पश्ची भी नहीं होगा,

ातपाड रहा हा 'पया माता पा दवन मूझ पत्मा मा नाहागा। इस विचार से जो घवराने छवा और एसा मालूम पड़ा कि 'गस इस अयस्या में जीवित रहनर हो क्या करना है 'गस अय सो देनी में परणों में प्राण दे देना ही ठीन है।' इतने में ही मही जी एक तलवार लटन रहो यो उस पर एनाएन मेरी दृष्टि पड़ी और उसने एक आवात से ही जीवन का अन्त कर देने में इसदे से

जनमत्त में समान जसकी ओर में झपटा और उस सल्वार मो हाय में लेकर वस अब छातो में मार ही रहा था कि माता मा अपूर्व अद्मुत दर्शन हुआ ओर देहमान मूलकर में बेमुप हो जमीन पर गिर पड़ा ! तहुपरान्त बाहर क्या हुआ और वह दिन और उमरे याद का दिन मैंने क्यतीत हुआ सो कुछ भी नहीं मालूम! अल परण में वेकल एक भनार वा अनतुभूत आन दक्षा घवाह वहने लगा! " विश्वी दुसरे अवसर पर इसी दिन का वर्णन उन्होंने ऐसा दिया

निसी दूसरे अवसर पर इसी दिन ना बर्णन उन्होंने ऐसा निया नि "पर, द्वार, मन्दिर सब नहीं ने नहीं विटोन हों गये, मुछ भी दानी नहीं रहा, और पिर बचा न्या? नेवर एा अमीम अनला सनेता ज्योति समुद्द! जिन आर देगी उसी और उममें उज्ज्वर तरमें महाध्यनि नरतीं हुई मुस ध्यावित नरने ने लिए अयन्त वेग से बढ रहीं हैं। देगने देगने वे ममीप आ पर्युपी और मेरे सारीर पर टनरानर मुझे न मारूम नहीं रे जावर हुंगा दिया! में प्रसान पनी साते-गाते सज्जानन हो गया!" इस दर्शन के पश्चाक् श्रीजगन्माता की विश्मयों मृति के स्टा सर्वकार अक्षण्ड दर्शन के लिए वे ऐसी व्याकुलता ते आकोच करते में कि उसका वर्णन नहीं हो सकता । सदा अन्त-करण में प्रवण्ड उद्देश हुआ करता था । उसकी वेदना होते ही जमीन पर लोटते-लोटते आकाच पाताक एक करते हुए रोते पे, "माता मृत्र पर स्था कर, मृत्रको दर्शन दे !"—इस प्रकार ऐसा विल्ला उठते पे कि यहाँ लोगों की भीड अमा हो जाती थी। लोग म्या कहेंगे उस और ज्यान कीन दे ? और मफुल्म कहते थे, "चारी भीर लोग लड़े हुए हो तो भी चे मनुष्य नहीं, केवल छाया भा विष्ठ के समान मालूम होते थे और इसी कारण लज्जा या संकोध योडा भी नहीं होता था। इस प्रकार असहा बेदना से बेहीण हो जाने पर माता की वह यरावकरा चिन्नयी, ज्योतिमीं मृति दिसायी पहती थी ! उस समय ऐसा दीखता था कि माता हैंत रहीं है, बोल रही है और तरह तरह से सान्तना दे रहीं है और

शिक्षा भी !"

## tu. मशुरवाव् और श्रीरामकृष्ण

## पहला रसहार मयुरवाव

मैने कहा,— माना को नूने बेरी ऐनी अनरता कर दी है, ती अब गरी सभी इन्छाएँ सून्त करने बाना नीई बडा आदा मूनम मिना दे। इनी कारन तो जनन (सपुराव ने) चौरा कर मेरी सेंग्र की है।

'बाह्मणी उसे प्रभाव रह बहवी थी।'

' माना ने उसे इस दारीय में न जार बया दिलागा। बचा व्यर्थ ही उसन नदी चीयह यह तवा की <sup>2</sup> --धीरामपुरम

भीरामहप्प के साथनावान में दिन दो व्यक्तियों ने उनकी अपूर्व नेवा की उनमें से एवं (हृदय) का बृतान्त उत्तर कह पुने हैं।यही दूसरे (मयुरवायू) की बान बतावर उनवा और औराम-कृष्ण का वित्तना अलीविक सम्बन्ध था, यह वर्णन करेंगे।

हममें में दिनी को मयुरवायू के दर्शन का तोजान्य प्राप्त नहीं हुआ । श्रीरामहण्य के ही बतान वर से यह माहूम पटना है कि उनसे करार मयुरवायू की महिन और यहां ऐसी अद्भूत थी कि वैसी वर्दी। अन्यन दिलायी देना सम्भव नहीं है। एक मनुष्य दूपरे मनुष्य को इतनी जिला कर सकता है, इतना श्रेम कर तकता है, यह बात यदि श्रीरामहृष्य और सयुरवायू का सम्बन्ध हमें माहूम न रहता तो हमें या किस को साम्यक व दीनती। इनरे निवास बाहर में देवने वर श्रीरामहृष्य एक कामान्यने पुतारी थे और मयुरवाबू तथा रासमिण कुल में श्रेष्ठ न होते हुए भी घन में, मान में, विद्या में, वृद्धि में कितने ही शेष्ठ थे। इसके सिवाय वचपन से श्रीरामकृष्ण का स्वभाव कैसा विचित्र था । जहाँ धन, मान, विद्या और पदवी सादि प्राप्त करने के लिए सर्व-साघारण लोग दीर्घोचीन किया करते है, वहाँ इनका (श्रीराम-कृष्ण का) पूर्ण उदासीन भाव था ! वे कहते थे, " ऊँची मीनार पर खडे होकर भीचे देखने से चार चार मंजिल की हवेलिया. केंचे केंचे पेड और जमीन पर की घास सब एक समान दिसामी वैसे हैं ।" सचमूच ही उनका मन वचपत से सस्यितिया और ईश्वरानुराग के कारण सदा ऐसी उच्च अवस्था में रहता था कि वहाँ से हम जो धन, मान, विद्या आदि का शोडावहुत अश प्राप्त करने की चेय्टा करते रहते हैं वह सब उन्हे एक ही मूल्य का दिलामी देता था। ससार की ओर उनकी दोयद्धि भी कैसी बिलक्षण थी । पढाई आरम्भ करने पर लोगो का ध्यान साधारण रूप से तर्कालकार, न्यायरत्न, महामहोपाध्याय आदि पदिवर्षी की और जाता है और इन्ही को प्राप्त करने की महत्वाकाक्षा हो जाती है, पर श्रीरामकृष्ण की दृष्टि विषरीत दिशा की ओर गयी। उन्हें यही दिखा कि ऐसे पदवीधारी भी पेट की चिन्ता के कारण वडी की खुशामद करते हैं। विवाह करते समय भी सासारिक सुझ की ओर छोगों की दुष्टि जातों है, पर इनकी दुष्टि गयी ससार की क्षणसगुरता और सुख की क्षणिकता की ओर। पैसा रहने पर ससार में अनेक प्रकार के सुखो की ओर दृष्टि जाती है, पर इनकी दृष्टि तो ईश्वरप्राप्ति के कार्य में पैसा कितना निरुप्योगी है, इस बात की ओर गयी। ससारी छोग दु खी गरीब लोगो पर दबा करके दाता. परोपकारी आहि

भौरामक्टणशीलामत महलाते हैं। इस ओर ध्यान न देवर उन्होंने विचारा कि सारे

144

जन्म भर परिश्रम बारवे लोग वया बमाते हैं ? यही न कि दो चार घर्मार्च अस्पताल और दो-चार नि चल्न पाठवालएँ स्थापित गर दी या दो-चार धर्मज्ञालाएँ बनवा दी और मर गये। पर मनार नी कमी ज्यो की त्यो बनी रही । इसी प्रकार उन्हें ससार भी अस्य सभी बाते दिखायी दी । ऐसी मनोवृत्तिवाले मनुष्य को ठीर ठीक पहचानना साधारण मनप्य में लिए बहुत बठिन है। उस पर विद्यामिमानी या धनी

वे लिए तो और भी वठिन है बयाबि उन्हें सो मसार में स्पष्ट उत्तर और सच बाते सुनने को नहीं मिलती, इसलिए ये ऐसी बाते

सुनकर नहीं सह सवते । अस स्पष्ट बक्ता और सरल ध्ययहार वाले श्रीरामकृष्ण ने आश्वय को कई बार न समझकर पदि ये स्रोग इन्हें असम्य, पागल, घमण्डी आदि मान भी से तो **गो**ई आरचर्य नहीं। इसी नारण रानी रासमणि और मपुरवाय की इनके प्रति भक्ति और प्रम का देगकर यहा अचरज लगना है। ऐसा मालम होता है वि वेवल ईश्वरह्या वे ही शारण इन दोनो का श्रीरामपुष्ण पर इतना दुउ श्रेम हो गया था रि घटने के बदले यह उत्तरात्तर वृद्धि भी प्राप्त हुआ, यहाँ तन रि उनने गुरभाव मा अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ और य उनके चरणों में सर्वतामावन आत्मसमर्पण बरने में समर्थ हा सबे । जिन श्रीरामरूप्ण ने देवी-प्रतिष्ठा ने दिन अपन वह भाई व पुजारी रहने और उनने देवो का प्रमाद ग्रहण करने पर भी यह मोचकर कि मुझे गृद्ध का अग्न

ग्रहण बरना पहेगा. स्वय उपवास विया था और बाद में भी पुछ दिनो तक अपने ही हाय स पतातर लाया था, जो मयुर-यानु ने बार बार बुटाने पर उन्ह विषयी मनुष्य जानगर उसे वातचीत करना भी टाल्ते रहे, तो देखी का पुजारीपद वहण करने के किए चिनती करने पर भी न माने, उन्हों औररामकृष्य ने प्रति रानो रासमीण और मगुरवाबू के मन में जनस्मात् ऐसी प्रीति उत्तरत हो और वह दिनोबिन चब्रवी जस्य, यह कीई कम अवस्था भी बात गही है।

श्रीरामकृष्ण पर मयुरवाव के एसे निष्कपट भक्ति विस्वास का हाल मृतकर हम जैसे अविश्वासी तया सरायी मन्त्यों के मन में यही आता है कि " मधुरवायू एक पागल, गोलेमाले, तथा सनकी सादमी थे, नहा तो एक मनुष्य वा किसी दूसरे मनुष्य पर स्या इस तरह का भिक्त-विस्वास कही हो सकता है? उसके स्थान पर यदि हम होते तो देखते श्रीरामकृष्ण कैसे भक्ति विश्वास पैदा ब रते ?" मानी भनित-विश्वास उत्पन होना भी एक निन्ध वात हैं। यौरामकृष्ण के शीमल से और दसरा से मथरवान ना ब्रान्त सुनकर ऐसा कदापि नहीं मालूम होता था कि मधुरवाबू पायल या भोलेमाले या रापरवाह थे । वे हम आप से कम बुद्धिमान या सशयी नहीं थे । उन्होंने भी थीरामकृष्ण के अलौकिक चरिन और कार्यकलाम के विषय म सन्देह कर, पद पद पर उनवी परीक्षा करके उन्ह कुछ कम नहीं श्रहाया । पर परीक्षा करने से होता ही क्या था ? श्रीरामकृष्ण की अवृष्टपूर्व विज्ञानवादिनी, प्रमावर्तचालिनी, महाओजस्त्रिनी भाषमन्दाकिनी वे गुरू गम्भीर प्रवाह के वैय के सामन स्युरवाबू का सन्देहसिकता सेत् कब तक टिक सकता था? याडे समय म वह सन्देह रुट्ट हो गया और मयुरवाव् जनन्य मान से श्रीरामकृष्ण के चरणकमली में शरणापत हो गरे।

मयुरवावू और श्रीरामकृष्ण का सम्बन्ध एक अत्यन्त विलक्षण १० वात थी । मयुर घनी तथा विषयी होते हुए भी भात थे, वह

हठी और निश्वयी होवर भी बुद्धिमान थे; वे त्रोधी विन्त् धैयं-

यान थे, अग्रेजी पढ़े हुए थे, एक आध बात वारीकी से समझाने पर उसे समझ लेने वाले भी थे। वे शास्तिव और भवन तो पे, पर धर्म के नाम से कोई मनुष्य व्यर्थ कुछ ही कह देतो उसे पे

सहज ही मान छेने वाले नहीं थे, चाहे ऐसी बात परनेवाले स्वय श्रीरामकृष्ण ही हो या उनवे गरजी अथवा अन्य कोई । मध्रयाप मा स्यभाव उदार और सरल था, पर वे विसी ने फौसे में आने

याले नहीं थे। रानी ने अन्य जमाइयों ने रहते हुए भी उनरा सब गारोबार देखने और उचित प्रवन्ध बारने में मयुरवायू उनने दाहिते हाम थे, और यह सास और दामाद दोनो मी पुरालता या ही परिणाम था निहर एन ने मह से रानी रासमणि या नाम सुन पडता था।

श्रीरामण्डण वे सरल स्वभाव, मधर भाषण और सुनार रप से ही मधुरवायू वा मन पहले पहल उनवी ओर आप्रप्ट हुआ!

उसवे बाद साधना की प्रथम अवस्था में जब कभी उन्हें दिव्य उन्माद हाने लगा, जब वे जगदम्बा की पूजा करते करते सम्मय होतर स्यम अपने में उस मृति का दर्गन प्राप्त करने लगे, कभी

गभी देवी वे लिए लाय हुन कुछ अपने ही उत्पर चराने एपे,

जब अनुराग के प्रवेल धर्म में बैधी भक्ति की सीमा उल्लंपन मरके साधारण रोगो की दृष्टि में विचित्र आवरण गरने मे

मारण वे हुँगी और छोवनिन्दा ने विषय होने छगे, तय सीध्ण युद्धिनम्पन्न मयुरवावू ने यही निश्चय विया कि निमे भैने सर्व-

प्रयम दर्भन वे समय 'सरल प्रशृति का मनुष्य' समला था उसके विरद्ध बोई बुछ ही बह दे वह में उनकी स्त्रम जाँच किये विना

विश्वास नहीं करेंगा। इसी कारण मयुरवाव विना किसी की बताये स्वय दक्षिणेश्वर नामे और उन्होते श्रीरामकृष्ण के व्यवहार का बारीकी से बारम्बार निरीक्षण किया जिससे उनका सशय दुर हो गया तथा उन्हें निश्चय हो गया कि "भदाघर अनुराग और सरलता की सजीव मृति है और उनके विचित्र व्यवहार का कारण उनकी अपार भक्ति और विश्वास है।" इसीलिए वृद्धिमान परन्तु विषयी मधुरवाव ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि "जितना एके उतना ही खाना चाहिए, अधित और विस्वास होना उचित है, पर सममें इतना उन्मक्त होने से कैसे बनेगा? ऐसा करने से ससार में निन्दा होती है और चार मले मनुष्यों का कहुना न मानकर अपने ही मन के अनुसार चलने से बुद्धिभ्रप्ट होकर पागल हो जाने का भी डर रहता है।" परन्तु ऊपर ही कपर से ऐसा वहते हुए मधुरवाव मन में यह भी सीचते थे कि "रामप्रसाद लादि पूर्वकालीन साधको की भी मक्ति के प्रवाह में यही अवस्था होकर नेमा उनके भी आचार पागल के समान नही होते ये ? इनकी अवस्या और वर्ताव उन्हींके समान नहीं है, यह कैसे कहा जाय?" और यह विचार मन में आते ही उन्होंने आगे वया होता है, यह शान्त हाकर च्यानपूर्वक देखने का निरुचय किया। जब विषयी मालिक अपने एक साधारण नौकर के बारे में यह निश्चय करता है तब बया यह कम आश्चयं की बात है?

भिक्त में एक प्रकार की शक्षमण अबित होती है। धारोरिक विकारों के समाम सामसिक भावा का भी एक के पास से इसरे के पास सममण हुआ करता है। इसी कारण यदि एक के अन्त -करण में भिन्तभाव जामृत होकर वह इसरे के हृदय के निदिस भिन्तभाव को जामृत कर दे तो कोई आश्चर्य की जात नहीं है। यही बारण है कि धर्ममात्र के उद्दीपन करने के लिए सलांग की महिमा शास्त्रो में वर्णित है। मयुखानु के भाग्य में भी यही बात हुई। श्रीरामकृष्ण के नायों का जैसे जैसे वे निरीक्षण करते गये वैसे वैसे उनके हृदय ना भन्तिभाव उन्हे विना मानूम हुए जागृत होने रुगा । पर विषयी यन नी यही स्थिति होती है नि अभी भिवन-विस्वास या उदय हुआ और थोड़ी देर याद पुन: संग्रय आने लगा। इसी प्रकार बारम्बार कुछ समय तक होते होते उनका विश्वास दृढ हो गया और उनके हृदय में शीरामरूप्प के प्रति बटल श्रद्धा हो गयो । इसी बारण श्रीरामपृष्ण या एक दाुरू का आवरण शायद मेरी अतिशय भक्ति के कारण ही विवित दिखता है, यह नि सन्देह मान खेने पर भी सभी सभी इस आपरण की उत्तरोत्तर युद्धि बेखरर उनके बुद्धिशम होने की द्यवा भी बीच बीच में मधुरवाव के मन में आने एगी। इस घरा से उतके मन में चिन्ता होती थी और वे बडे वडे नामी वैद्यां को बुलवाकर श्रीरामहत्त्व की परीक्षा कराने सपा उन्हें योग्य औपधि दिलाने ना प्रचन्ध भी न रते थे।

अभ्रेती विद्या म मधुरवादू की वम योग्यता नहीं भी और उस विद्या के प्रभाव से एक प्रकार वो स्वतन्त्रता जो मनुष्य में विधार में आ जाती है उसकी भी पत्ती मधुरदायू में ग भी । होने "पा उन्होंने "ईरवरप्रेम में बेहोड होने छायब सन्यव नहोंने" पा उपदेश श्रीसम्हरण की दिया होगा । एक समय श्रीरामपृष्य और मधुरवादू में इसी तरह की बहस छिड गयी:—

मयुरवाद् चहुने समे—"ईरार को भी निवम ने अनुगार घरना पहता है। जो निवम उन्होंने एक बार बना दिया उस रह करने का सामर्प्य उन्हें भी नहीं रहता ।" श्रीरामप्टम्न बनायों में नि

१४९

मैने कहा, "कैंसे पामल के समान तू बोल रहा है <sup>9</sup> अरे ! जिसने नियम बनाया बह अपना नियम चाहे जब रह कर दे और उसके बदले कोई दूसरा नियम अरू कर दें। यह तो जसकी इच्छा की बात है।"

पर यह वात मयुरवावू को किसी प्रकार न जैंची।

मयखाव--- "छारू कुछ के पेड में सदा लाल फुल ही लगेगा, नमीवि पही नियम उसने एक बार वना दिया है।"

मैने कहा--"अरे भाई! उसके मन में जो आयेगा वही वह करेगा, तब लाल और सफेद फूल की कौन सी बात है ? पर उसने मह बात न मानी।"

उसके दूसरे ही दिन में आऊतला की ओर शीच के लिए गया तो भूधे दिला कि जालजना (जासून) के पैड में एक ही डाली पर दो फूल फूले है---एक सुखं लाल और दूसरा गुभ्र क्वेत---उस दूसरे पर छाल रग की आभा तक नहीं है। देखते ही मैंने वह पूरी डाली तौड की और उसे क्षेकर सथुरवायू के पास गया और जनके सामने उरा डाली को फेंककर मैं बोला, 'तू नहीं नही करता पा न ? यह देल "" मयुखान ने वारीकी के साथ उसकी जाँच की और चकित होकर वोले "हाँ बाबा ! में हारा !"

इसी प्रकार कभी कृतहरू से, कभी शीरामकृष्य की व्याकुलता को किसी रोग से उत्पन समझकर, कभी उनकी व्याकूलता को ईश्वर के सत्यन्त प्रेम और भक्ति से तत्वन्न जानकर आञ्चर्य और निक्त के साथ विधयी मथुरवाबू धीरे घीरे उनकी सगत में अधिवाधिक समय वितान छगे तथा उनकी ठीक-ठीक व्यवस्था

<sup>\*</sup> दक्षिणेश्वर के वालीमन्दिर वे बहाते का एवं भाग । उस स्रोर सत दिनो नगरू था।

रताने में तत्यर रहते छगे । और मयुरवाबू निरिचन्त रहें भी बंते ? नवानुराग के अवल बेग ने बारण धीरामकृष्ण तो नित्य अनि नदा ही रग दिसाने एमें ! बाज नमा है ? अपने अन्तर में अन्तरांनी जगराना पा दर्गन हो बागे के पारण पूना की सभी सामधी छन्होंने अपने हो अपर पडा लो ! कल क्या है ? देवो की मन्ना आरती स्थातार तीन पण्डे तन करते हुए अन्य मीरर-पारर से मो ता कर डाला ! परामे क्या है ? जगराना वा दानि नही हुआ हम पारण जमीन पर लोट रहे हैं और इतना आकोत कर रहे हैं कि इन्हें देगने के निष्ध आरवर्ष में पारी और से लोग दोड

पडे हैं । इस प्रवार प्रत्येत दिन को अन्य-अन्य लील हों श्रीरामप्रपा वे थोमून से मुन्ते वा सीभाग प्राप्त हुआ है। एक दिन भीरामप्रपा विश्वमन्दिर में जाकर शिवमहिम्म-तात्र से महादेव की स्त्रुपि कपने लगे। त्रमस्य यह दलीर अस्य-

> अभितिनिधिसम् श्वात् कत्रस्य सिप्पुपाने गुरतदक्यासा तेसकी वत्रमुकी । नितिकि स्वदि वृहीस्त्रा सारका सर्वकाल सद्दिव तक वृत्रातानीत पार क सारि ॥

इस राधेन को कहते समय उनने हुदय में मिन की अपार महिमा की भावना पर्यातर जायुत हो गयी। रत्येन का उरपारण बीच में ही रह गया और ब्याहुत्त्वा ने जिल्ला होरर वे बडे जोरन

योग मही रह गया और ब्याहु ज्या ने शहरू हार रेथे बेड जोरे-जोर से जिल्लाने लगे, "प्रको ! महादेव ! तेरे सूची यह बर्जन में कैसे नहाँ !" उननी औरोश की अधुसारा के अधिकी हार प्रवाह से उनका सह स्थार और नीचे को भूमि भीग पत्नी ! उन आजेश !!

उनका यक्ष रूपण और नीने को भूमि भीन गयी ! उन आतनार को गुनरर मन्दिर के दूसरे पुवारी तथा अन्य नीकर दीह आये और उनका यह परान्त की तरह रोना और उन्मल का मा ध्यवहार इघर बाहर क्या हो रहा है, इसकी श्रीरामकृष्य को शवर ही गहीं थी। खिलमहिमा के अनुभद में ही वे तत्म्य थे, उनका मन बाहम जगत से सम्बन्य तोडकर न जाने किस उच्च भूमिका में प्रविष्ट हो गया था, वहाँ फिर कैसा ससार और कैसा उसका कोळाहळ <sup>1</sup>

उस विन मणुरवानू मन्दिर में आमें हुए थे। यह सब गडवड धीरामकृष्ण में सम्बन्ध में होता हुआ सुनकर वे तुरस्त ही सिव-मन्दिर से आमें। नीकर लोग नहीं हडवडी के साथ अलग हो गये। भीतर लाकर श्रीरामकृष्ण की वह तम्ययता देखते ही मणुर- बालू का सुरम भनित और आवर से भर लाखा। इतने में ही किसी ने कहा कि नया थीरामकृष्ण को श्रीचकर बाहर निकाल दें? वे यह सुनकर उस पर शुद्ध होकर बोल उने, ''खबरदार! यह सित्ती ने उनने से ही स्वर्ध में उसे हो हो के लाखा हो से अप सुनकर उस पर शुद्ध होकर बोल उने, ''खबरदार! यह सित्ती ने उनने सरीर को होय लगायातो भें' यह सुनकर उर के मारे कोई कुछ वोलने की हिस्सन न कर सका।

कुछ समय बाद श्रीरामकृष्ण सनेत हुए और इतनी भीड और \*नोकर नानर लोग श्रीरामकृष्ण को ओटे मध्यायार्थ और रामगुमार

को बड़े भट्टाचार्य शहते वे ।

**धौराबहृ**ग्यतीलाम्ह उसमें मयुरवाव को खड़े हुए देखकर एक छोटे बालक के समान वे उनसे पुछने लगे, "वेहोसी में मैं कुछ अन्चित तो नहीं रर गया ?" मथुरबायू ने नमस्कार वरते हुए वहा, "नही बाया !

१५२

आपने बुछ नहीं विया । आप स्तोत्र पड रहे थे, उसे विना समझे आपको बोई व्ययं क्टर न दे इसलिए में यही खड़ा हो गया या।" थीरामकरण को ज्वलन्त संगति से एक समय मधुरवान की वडा अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे थीरामरूप्ण पर जनग भिनत-विरंवाम सहस्र गुना बढ गया। यह बात हमने प्रत्यक्ष

श्रीरामरू ज्या के श्रीमुख से सुनी है । एक बार श्रीरामरू ज्या अपने ही विचारों में मन्त अपनी कोठरी के सामने के लम्बें बरामदे में से इघर से उधर टहल रहे ये। मन्दिर और पचवटी ने यीच में एप अलग पर है---जिसे अब तक 'वायु का पर' कहने है---उसीके

एक हिस्से में उस दिन मयुरवायु अवेले बैठे थे। यहाँ से श्रीराम-ष्टुप्ण या टहरूना उन्हें स्पप्ट दीराता था। उस समय ये धीराम-बूटण के सम्बन्ध में, तथा अन्य काम-काज के बारे में पुछ विचार नर रहे थे। मयुरवाबू वे वहाँ बैठे रहने की ओर श्रीरामप्रप्ण

या घ्यान विक्रवूल नहीं था। देखते-देखते अवस्मात मयखाय चौंवयर गडे हो गये और दौहते हुए जाबार श्रीरामहरण के घरणों में छोटने छगे । तत्परचात वे उठे और उनने दोनों पैरों को जोर से पवडगर रोने एगे।

श्रीरामकृत्ल बहुते थे, "में बोला—'तू यह ब्या वर रहा है! पू इतना बड़ा आदमी, रानी का दामाद, नू ही ऐसा करने छगा सी स्रोग बया कहेंगे ? शान्त हो, उठ !' पर मेरी मुनता बीन है ? बहुत देर के बाद वह कुछ झान्त हुआ और बोला, 'अद्भुत दर्शन

हुआ ! बाबा ! आप टहुरते समय सामने जाने ये तब ऐगा

दीखता था कि आप नहीं है वरन् साक्षात् जगदम्वा ही सामने जा रही है । जब आप पीछे छौटने समते ये तब आप साक्षात महादेव ही दीखते थे । पहले में समझा कि मूझे अम हो गया, पर आँखे मलकर देखा तो भी बही दश्य ने कितनी ही बार आंखों को मल-मलकर देखा पर दिखायी दिया वही दृश्य ! " ऐसा कहकर वह पुन रोने लगा। मैं बोला, 'मैं तो माई इसे कुछ नहीं समझा।' पर सुने कौन ? तव तो मुझे हर लगा कि यदि कोई यह बात जाकर रानी से कह दे तो वह क्या समझेगी ? इसका निश्चय यही भाव होगा कि मैने ही इस पर कोई जाबू दोना कर दिया है इसलिए मैंने उसे पुन बहुत समझाया तब कही जाकर यह शान्त हुआ। मथुर क्या यो ही इतनी भक्ति और सेवा करता था ? माता ने उसे कितनी ही बाते यहाँ दिखायी और सुनायी । लोग यह कहते अवस्य है कि मध्र की जन्मपत्री में लिखा था कि उसके इप्टदेव की उस पर इतनी कुपादृष्टि रहेगी कि वे धारीर धारण करने उसके साथ साथ धूमेंगे और उसकी रक्षा करेगे।" इस समय से मयरवाय का विश्वास और उनकी भिक्त बहुत दृढ हो गयी, क्योंकि अब उन्हें पूरा निश्वय हो गया कि सर्वप्रयम दर्शन के समय ही जिनके सम्बन्ध में मेरा अच्छा भाव हो गया था भीर दूसरे लोगों की दिल्लगी उडाने पर भी जिनके विचित्र आचरण का योडावहुत मर्म में समझता था, वे श्रीरामकृष्ण यथार्थ में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्रीरामकृष्ण के बरोर के आश्रम से

है और भेरी जन्मपत्रिका में बताया हुआ मिनप्य सचमुच ठीक उत्तर रहा है। यपार्य में मथुरवाबू के बड़े माम्यशाली होने में कोई सदाय

साक्षात् जगदम्बा ही मुझ पर अपना अनुग्रह करने के लिए आयी

नहीं है। साहती वा वाका है वि जा तक सरीर है तव तन भने और वूरे दोनों प्रकार ने नमें मनुष्य दावा हुआ ही ने रमें। सामारण मनुष्यों को सो बात ही नया, मुनन पुरयों का भी यही हाल है। सामारण मनुष्या अपने अपने नमीं ना पल आप स्वय ही भीगते हैं। पर मुनन पुरयों ने नारीर में होने नोले पाप-पुष्यों पा पा पा नीत मीयें? वे स्वय तो उत्ते भीगते हो नहीं, क्यों शि अभिमान (अहनार) ही मुख-दुष्य पा मानवित्राल होता है और मुनन पुरयों ने सहनार तो तते हैं पह सुर्यों का सहनार तो तते हैं भीर मुनन मुख्यों पा पह सुर्यों का सहनार तो तते हैं पह सुर्यों के स्वाय योग वित्र है की स्वय सुर्यों का सहनार तो तहीं है नि स्वयं सुर्यों की सुर्यों हो हो होने हैं—सब दन पन्यों की भीग्या बीन ? यहाँ पर सानवारय है हि —सब दन पन्यों की भीग्या बीन ? यहाँ पर सानवारय है हि —सव दन पन्यों की भीग्या बीन ? यहाँ पर सानवारय है हि —सव दन पन्यों की भीग्या बीन ? यहाँ पर सानवारय है हि —सव दन पन्यों की भीग्या बीन ? यहाँ पर सानवारय है हि —स्व

तस्य पुत्रा दावमूपवन्ति मृत्द साधुरस्या, द्विषत पापहरवाम् । वे स्. ३ अ , ३ वाद २६ स् आप्य १

"जो बढ पुरव उन बुक्त पुरतो को सेवा बरते हैं, उन पर भीनि करने हैं, ये उनने गुभ वर्षों का कन भोगते हैं और जो पुरप उनने डेंब बरते हैं ये उनने अगुभ वर्षों का कन भोगते हैं।" सापारण मुरन पुरवो की सेवा में उब इस प्रकार का कन मिलना है तो ईस्वराजनारा को महिन प्रीतिन्पूर्ण सेवा का किनना पर्फ फिलता होगा इमुकी हो निर्फ करवाना हो की जा सकती है।

धीरामपृष्य ने जनि मयुरवायू नी अस्ति उनरोसर अधिर क्षेत्रे त्यी और धोरामपृष्य नी मत इच्छाएँ तनान सुण नरता तथा उनकी हर तम् में निरत्तर नेवा नरता से अपना परम शोताय गमसने रूपे। धीरामपृष्य नी वारोरित प्रपृति ने अन्-गार वर्षे राज पासन जिल्ला आवस्ता मानूम होने पर उनकी भी ध्यस्या उन्होंने नर दी। धीरामपृष्य ने स्वास्य विगर्ते पर उन्हें औपिष देने के स्पिए उन्होंने वस्त्वत्ता वे प्रसिद्ध वैद्य गगाप्रसाद सेन और डॉक्टर महेन्द्रकाल सरकार को नियुक्त कर दिया । श्रीजगन्याता को जैसे बामुषण पहनाने की इच्छा धीरामकृष्ण की होती थीं, वैसे ही आभवण संयुखान तत्काल बनवादार धीरेबीजी को अपंच कर देते थे। बंध्यवतन्त्रीक्त संबी-भाव की साधना करते समय थीरामकृष्ण की स्वय अपना स्त्रीपेप यनाने की इच्छा होते ही मपुरवाव न उसी समय सब प्रकार के हीरा जवाहिरात जडे हुए अलकार, बनारसी सादी, ओहनी इत्यादि ला दी । श्रीरामकृष्य की पानीहाटी का महोत्सव देखने की इच्छा होते ही मथुरवायु ने उनके वहाँ जाने का प्रवन्ध कर दिया, और इतना ही नहीं, उन्हें भीड में कही जोट न लगे इसलिए साथ में दो चार सिपाड़ी लेकर विमा किसी को वलाये स्वय उनके सर-क्षणार्भे वहाँ गर्मे। इस प्रकार की अद्भुत सेवा के वृशान्त के साथ साय बेश्याओं के मेले में जाने से उनके मन में असदाब उत्पन होता है या नही, देवी की जपार सम्पत्ति उनके नाम लिख देने की बात निकालने से चन्हे लोभ उत्पन्न होता है या नहीं इत्यादि उनकी बनेक प्रकार की परीक्षा लेन की बातें भी हमन शीराम-कृष्ण के श्रीमस से सुनी है। इसके पता लगता है वि मधरसाय का विश्वास धीरे घीरेही दह हवा या । सर्व परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के कारण जैसे जैसे वे विद्वास की नसीटी पर ठीक उतरने . लगे और उत्तरोत्तर विषक उज्ज्वल स्वरूप धारण करने लगे वैसे वैसे जनका धीरामकृष्ण पर त्रेम अधिनाधिक होता गया। मयर-बाबू ने देखा वि लाखा रुपयो का लोभ दिखाने से भी जिनके वैराग्य में लेशमात्र भी क्यी नहीं होती, सुन्दर स्त्रियां जिनके मन में निचित् विकार क्लक नहीं कर सकती, सासारिक मानापमान से जिनके मन में बुछ भी बहंदार उत्पन्न नहीं होता (पारफ कि मनुष्य पो नगवान जानवर पूजा करने से बद्दवर मान और पीन सर हो सनता है?) जो सब बनार के ऐहिन विषयों से मामूर्य उपानीन है, जो मेरे जीवन के अनेक दाकों को देशकर भी मूत पर दलता व्याग करते हैं, जनेन सनदों से मूने उतारते हैं और सब प्रचार से मेरी नदसाण की फानजा करते हैं, के शाक्ष्म में मनुष्य वैषयपरी होते हुए भी, 'न सब मूर्यों आलि, न करद्रारह, मेनी विषदों भीनित चुनोज्यमिन होते हिसी दूरक गाजानम के विवास है।

एक और बात ना प्रभाव मयुरवाबू के अन्त नरण पर पडा । यह है, एन अदुभुत बदिन का मयुर्व । ऐसी जाशीयक रेपपी प्रतित ना रुपमें मूर्ण विकास होते हुए भी वे स्वय बातन में वालय ही वाले वे । योजा सी अहनार उनमें नहीं था ! या हो ने अभ्यान जनमें नहीं था ! या हो ते अभ्यान के अभ्यान के अभ्यान के अभ्यान के अभ्यान के प्रतित के अभ्यान के स्वयान के सरकता से यह देते थे—निरामान छिपान वा प्रभाव ने सरकता से पह देते थे—निरामान छिपान वा प्रभाव ने ही स्वत से श्री स्वयान के स्वयान

गमुरवायू के हरुवर नाम ने एक पुरोहित ये। थीरामग्रस्य पर माजूनी की दनती भिक्त देवकर उने ईंटबी होते लगी। यह मम में बहता था "इक बनुष्य में जाहुनेना करने हमाने वायूनी मो यह में कर निया है। ये जाज किनने दिनों ने जयनर प्रमाय उन पर हाल्या चाहना है, पर हमके बारफ में बुद्ध कर ही नहीं पाता। तिस पर भी वाल्य के समान स्थान स्वास है। सर्वि इतरा ठरक है तो भना बताने हुयें अपनी नवीकरण निवा; पर पंता नहीं करेबा । क्षेत्रे अपनी झारी पिया लगा दी यो और बायू करें तदा में बा ही रहे ये कि न मालून कहां से यह ज्यारिका मती!" इस अरह के निवारों से यह वहां चिन्हित रहता भा और भीराम्हण्य से इसकी कतर निकासने का सीका दूँड रहा या।

उसे यह अवसर चीच्र ही मिल गया । मध्रवाद के जान-बाजार के बाड़े में एक दिन सन्त्रवा समय श्रीरामकृत्य भगव-विजलत में तत्मय होकर अर्थवाहा दशा में पटे ये ? पास में कोई नहीं था। कुछ समय परपाल यी रामकृष्ण समाधि से स्तरकर भीरे भीरे सबेत हो रहे में इतने में ही हकवर पुरोहित सहज ही वहाँ याया और श्रीरामकृष्ण को वहाँ अकेला देखकर उपित नवसर मिला नानकर उसे वडा जानन्द हुआ। इधर उसर पास में बिसी का न होना निरुपय बातकर यह श्रोरामकृष्य के सुमीप भागा और क्लको धनके छगाता हवा दोखा, "वयो रे सह ! माय की चाड़ करके वस में कर लिया है? बोल न रे! अव क्यों व्यपी साथ सी है? नवी रे. होन करता है?" वर्षसमाधि में रहमें के कारण श्रीरामकृष्य उस समय बोल ही नहीं सकते में। गीरामङ्ख्य की कुछ न बोलते देखकर उसने वस्से ही गस्से में "जा रे! मही बोलता तो मत बोल" ऐसा कहते हुए एक सार मारकर पहाँ से अपना मेंट काला किया । मध्रवान की मालून होने से बाह्यण का कही विनष्ट न हो बान, वह सीनकर निर्राममानो थीरामकृष्ण ने इसके बारे में बरा भी चर्चा नही की । पर इसके ब्रस्स दिनों के बाद बन्य कारणों ने मधुरताव हलघर पर नाराज हो गये जिससे इठवर नौकरी से अलग कर

246

दिया गया । बाद में एक दिन मामूली बातों में श्रीरामरूष्ण के उस दिन की बात मयुरवायू को बतायी, उसे मुनकर मथुरवायू प्रोप और दुन से सन्तर्य हो उठे और कहने रुपे, "वाता बह बात मुझे पहले मालूम हो जातो तो वह प्राह्मण क्यांप जीवित न यकता । '

मधुर का भवित-विद्वास ज्यो ज्यो बडने लगा ह्यो स्वा व श्रीरामरूप्ण की ही सगत में रहन तथा उनकी अधिकाधिक सेवा परने या उपाव ढँढने क्ष्में। उनके मेरे ही पास रहने से उनकी सेवा बरने का अवसर मझे अधिव किल्मा यह सो उबर वे बीच बीच में श्रीरामकृष्ण को जानवाजार के अपने बाड़े में रहने मे लिए के जाने लगे। तीसरे प्रहर में "चलिये यादा, प्रमने परे " गहुवर उन्हें क्लबत्ता के विसी उत्तम स्थान में अपने साम घमने ले जाया गरते थे । बावा ने भोजन ने लिए उन्होंने सोने चादी के वर्तन विद्योग रूप से बनवाये थे। उनके लिए सदा उत्तम उत्तम यस्य रारीद देते ये और इतना होने पर भी बहते थे, "बाबा ! आप ही तो इस सब वे मारित है। देखिये न, इस सोने की माली और चादी की कटारी के आपना भाजन हो जाने के बाद आप उम ओर तो लीटबर देखते भी नहीं । तब मुहको ही उन्हें मांज धार और पंछार क्षेत्र तरह से रखवाने वा प्रवन्य गरना पडता है न ? '

रुगभग इसी समय प्रज्ञ अत्यन्त मूल्यवान बनारसी दुरान्टे मी दुर्दमा मा वृत्तान्त हमने हमय श्रीसम्हष्य के श्रीमृग से सुना है। मयुरवायू ने वह दुसाला एन हमार रुपये में सरीदा था। इताी भीमती और सुन्दर वस्तु वे और क्लि दें, यह सोवणर उन्होंने वटे आनन्द से हमे श्रीसम्हष्य का समर्पण किया। एस दुसार को ओढ़ने से उन्हे वहा आनन्द हुआ; उसकी ओर वे वार्र-बार देखने लगे और बड़े आनन्द से इघर उघर टहलने लगे। उस द्शाले को वे हर एक को दिखाने लगे और दिखलाते समय कहते, "देखो यह दुसाला मधुर ने १०००) खर्च करके मेरे लिए ला दिया है!" पर यस! एक छोटे वालक के समान थोडी ही बेर में सब आनन्द चला गवा और मन में दूसरे ही विचार आने लगे। "इस दशाले में विशेष वात क्या है? इसमें ऊन और जरी के सिवाय तो और कुछ नहीं है, जिन पचमुतो से सब चीजें तैयार होती है उन्हीं से यह दुशाला भी बना है। गुण यही है कि इससे ठण्डक में बचत होती है। (थोड़े विचार के बाद) पर यह काम तो कम्बल से भी होता है। फिर इसमें इतना अधिक नमा है? और सब वस्तुओं के समान इससे मी सिन्वदानन्द की प्राप्ति ती महीं होती, बरन उलटे इसे ओढ़ने से 'मैं सबसे श्रेष्ठ हैं' इस प्रकार केवल अहकार उत्पन्न होकर मनुष्य ईश्वर से दूर हट जाता है, यह इसका बड़ा भारी दोप है।" ऐसा सोचकर उन्होंने दुशाले को जमीन पर फेक दिया और "इससे सच्चिदानन्द की प्राप्ति नहीं होती, भू भू । "--- मह कहते हुए उस पर श्कते हुए उसे पैरों से रौद डाला । इतने से ही सन्तोप न मानकर उसे वे जलाने का प्रयत्न कर रहे थे, पर इतने ही में वहाँ कोई आ गया और श्रीरामकृष्ण के हाथ से उसने उस द्वाले की छडा लिया। मयुरवावू को यह वृत्तान्त विदित होने पर वे बोले, "बाबा ने

मथ्रवाव श्रीरामकृष्ण को अनेक प्रकार के मुखमोग और आराम में रखने का प्रयत्न करते थे तथापि श्रीरामकृष्ण का मन नितने ऊँचे विचारों में मन्त रहता था, यह ऊपर की घटना से स्पन्द दोराता है। मबुखात्रू को पत्नी भी उन्ह साक्षात् ईरनर समझती थी। समूर और उनकी स्त्री दोनो धीरामरूप्य से पोई बात नहीं छिवाते ये । वे दौनो बहते थे, ' वावा बोई मनुष्य नहीं है। उनसे कोई बात छिपाना ठीक नहीं । चन्हें सब बात मार्म हो जाती है। मन को बात भी के जान सेते हैं।" और पे दोनों सिर्फ ऐसा बहा ही नहीं बरते च बरन् श्रीरामकृष्ण के साम उनका व्यवहार भी उसी प्रवार वा था। वे अपना गान-पान, उटना-पैठना, सभी व्यवहार उनको साथ लेकर ही करते में । प्रतमा ही नहीं, उनका ध्यम भी बई दिनों हा एक ही स्थान में होता या। यावा को शिसी समय भी वाडे के शिसी भी भाग में जाने की पूरी स्वतन्युता थी । ऐसी स्वतन्यतः न देन से साम ही एमा ला ? बही बया हो रहा है, वह सब बाबा वा बालूम हा जाने वा उन्हें वाई बार निश्चय ही खुगा था। इनके अतिरियत पुरय सो स्त्रिय। में बामिल नहीं होने देने का सूर्य कारण है मानसिय विकार। परन्तु इस सम्बन्ध में तो वावा को घर वे विसी एव स्वमरमर के पुत्रके ने समाम ही सगदाना चाहिए । हिसी अपरिचित पुरूप मों देखकर स्त्रिया के भए में जिस प्रकार सकता और मकीप उराग्न होता है वैसा भाव मध्रवाय न यहाँ विमी स्त्री के मन में भीरामकृष्ण का देसवर नहीं हाता या । उन्ह य उपने से ही एक या बाई पाँच वर्ष के छाटे बारक के समान प्रतीत हाते में । ससीभाव से साधना बरते समय वे स्वीवेष धारण बरों इन स्त्रियों में निरु जात थे। दुर्गापुजा ने समय इन स्त्रियों ने साय वे श्रीजनदाना पर चेंबर हुलामा करते थे। विसी स्त्री पा पति वा जाय, ता ठाटबाट सं संजाकर पति वे साथ बातने मी रीति आदि निसावर उसे पति व शयनमन्दिर में पहुँगावर वे यापन इन सब स्त्रियों का इस कामकन्यहीन अद्भुत पूरुप शीरामकृष्ण से कैसा अपूर्व अवित-विश्वास का सम्बन्ध था, यह सीचकर मन आक्चर्यंचिकत हो जाता है और हृदय से यही निकलता है कि जनकी भन्ति, उनका विश्वास और उनकी निःसंकोच वृत्ति के आचरण को धन्य है।

## १६. श्रीरामकृष्ण और मथुरवाव्

इस पर्य मगुरवाय के पर दर्गापुत्रा की उत्तव बडे ठाठमाठती होने याजा था, नवानि कुछ दिना से बाबा उन्ही के पर में थे और उलाव भी समाप्ति ता वही रहन वाले थ । जैसे अपनी माता के पाम छोटा यालक निर्भय हाकर रोलता है, अनेक प्रकार में उपद्रव बरता है, हठ बरता है, सचकता है और धिनोद फरता है, टीक उसी प्रवारकी अवस्था और आगरण निरन्तर भाषायेश में मना रहने बारे बाबाजी वा था । भाव होता था वि मानी आजवर साक्षात देवी की वृत्ति की जानत हो गयी है! सारे पर में बाताबरण में भी मानो एविवता और प्रमप्तता छा गयी थी।

मसुरवायु भी भनित राजभी भी । उन्होंने अपने बाद भी राजाया था। वैदी वी मित का अति विचित्र कीति व भूगार विद्या था। पत्र, पुष्प, पाल, मूल आदि पुत्राद्वव्या की भरमार थी। रातदिश मगलवाद्य वजते रहते य, पूजा वे विकी भी बारच उपनार में उन्होंने बोटी भी न्यनता नहीं पटने दी । नभी प्रवार की व्यवस्था मारने में देवस होने के कारण सक्याय और उनकी पत्नी दोनो भो एग देखा भर भी परमन नहीं मिलती थी।

सन्दर्भ हो गयी है। अब बोडे ही समय में बारनी होने वारी है। याज गर्गाभाव में रहते ने वाग्ना बावा अपना पूरप हीना बिजाल भूट गर्व से। उत्तरी काण-माट और अन्य सर्व व्यवहार , बिउवू र रित्रमा के ममात कीयते थे । बाता के जाम जन्मान्तर से शीजगदम्बा की दासी या सखी ही रहे हो 1 मानी जगदम्बा ही जनके प्राण, वहीं उनका मन, वहीं जनका सर्वस्व हों औ**र** उन्हीं की सेवा के लिए ही मानो उतका जन्म और उनका जीवन हो। उनके मुखमण्डल पर भावावेस से अपूर्व तेज झलक रहा था। उन्होंने स्वीकेष धारण किया या--कीन कह सकता था कि वे पुरुष है ? श्रीरायकृष्ण का स्वरूप उस समय इतना मुन्दर या कि मानी सौन्दर्य भीतर न समाकर अगा के बाहर फुटकर निकल रहा हो। भाव के आवेश म शरीर का रच और भी जज्जमल हो गया था । वारीर में से एक प्रकार की दिव्य ज्यांति शाहर फैल रही थी। यह रूप जिसकी दिन्द में पड जाता या उसकी दिन्द बही झटक जाती थी और उमे एसी इच्छा हाती थी वि वही रूप देशता रहे । श्रीमाताजी (श्रीरामङ्गरण की धर्मपत्नी) कहा करती थीं कि "उस समय उनके शरीर म जा स्वया का इप्ट कवच सदा रतता था उसका रण और उनक अग का रग बिलकुल एक हो जाता या।" श्रीरामकृष्ण स्वयं कहत थ, 'उस समय तो ऐसा" रूप या कि लोग देखत ही रह जात थे। बक्ष स्थल और मूख सदा लाल रहता या और शरीर से एक प्रकार की ज्यांति बाहर निकला करती थी। दखन के लिए लोगा की लगातार भीड हाने लगी, इस कारण एक वडी चादर से सब शरीर को ढांककर रखने लगा और माता स कहन लगा, 'भाँ । यह अपना वाहर का इप ले नाओ और मझे भीतर का रूप दो। ' अपन शरीर पर हाय फैरते हुए में कहता था भातर जा भीतर जा। 'बाद में बहुत दिनों के परचात् यह बाह्यरूप मिलन हो यथा ।"

रूप की वर्षा के सम्बन्ध म श्रीरामकृष्ण के साधनावाल की ही एक शत स्मरण हा बाती है। उन दिना श्रीरामकृष्ण प्रतिवर्ष १६४ बीरामक्टम्बलीसामृत वर्षांकाल में ३-४ मास अपनी जन्ममृषि कामारपुरुर में जाकर रहते थे। वहाँ रहते हुए वे कभी कभी हृदय के प्राम शिक्षड़ को

भी जाते में । उनकी समुराल के जयरामवाटी क्राम पर से शिक्ष का रास्ता होने के नारण जयरामवाटी के लोग भी उन्हे २-३ दिन आग्रह से रोक रखते में । भीरामकृष्ण वा भौजा हदय उनकी

सेवा के लिए निरन्तर उनने साथ ही रहता था। कामारपुनुर में रहते समय उनने दर्शन में लिए और उनने श्रीमृत्व से पार पाय सुनने ने लिए प्रांत काल से सन्ध्यापर्यन्त लोगों वा लगातार तौता लगा रहता था। हिन्नयां सर्वेर जल्दी जल्दी अपने पर पा सब वाम निपटावर लाग ने लिए और हलदारपुनुर से पानी लागे

के लिए घडा लेकर जब निकल्ती थी तो प्रथम श्रीरामहुण्य के

पर जाती थी। वहाँ उनवे दर्शन पाकर पण्टा आप घण्टा यातचीत करने ने बाद फिर पानी लेने बाती थी। इतने में ही रात
को जिसके यहाँ पत्रवान बना होता था, वहाँ को हिनयाँ औरामकुष्ण के लिए उनमें से अलग निकाला हुआ अग्रभाग से आदी
भी। ये स्त्रियाँ सबेरा होते होते अपने यहाँ आने लग जाती है,
यह देयतर विनोदिश्रय शीरामकुष्ण कभी सभी उनको ठट्टा बरते
थे। वे कहा करते थे, "मुन्दावन में जब शीकुष्ण थे तब उनमें
गोपियां वा अनेक प्रवार से बीर अनेक समय मिलन होता था।

समय श्रीहरणचन्द्र ने शाय चरातर लौटते समय गोपूलि-मिलन, तदनन्तर रात को रास-मिलन इत्यादि वई मिलन होते ये। क्या येसा ही यह एक तुम्हारा स्नान मिलन है देवियो ?" श्रीरामकृष्ण को बाने मुनतर वे हुँकती हँमनी स्टीटपोट हो जाती थी। जब स्त्रियों अपने अपने पर रमोई बनाने करी जाती

यमना का पानी लाने वे लिए जाते जाते वोष्ठ-विलन, सन्ध्या

थीं तब पुरुषों का जमान हो जाता था और उनका नार्तालाप होने रुगता था ! तीसरे प्रहुर स्थियां फिर इकट्टी हो जाती थी और सन्ध्या समय कोई कोई पुरुष भी आ जाते ये—यही दैनिक कार्यक्रम था !

एक दिन श्रीरामकृष्ण शिकड जाने वाले थे। जाने की सब सैयारी हो जकी थी। सदा सर्वकाल भावसमाधि में रहने के कारण

श्रीरासदृष्ण का वारीर छोटे बालक के समान अस्यन्त कोमल और पुकुमार हो गया था। योडो भी दूर जाने के लिए उन्हें गाड़ी पा पालकी की आवश्यकता होती थी। आज के लिए भी पालकी की व्यवस्था की गयी। हदय उनके साथ जाने वाला था ही। श्रीरामकृष्ण काल रेखामी बरुग पहने हुए ये। हाप में स्वर्ग का हप्ट काज पाए किये हुए ये। बाप हुए में में नवर्ग का हप्ट काज पाए किये हुए ये। बाप हुए जो भी किया पालकी में बेठते समय चारो और स्नी-पुक्षो की बीडी भीड कमी हुई जनहें दिखायों थी। भीड देखकर उन्हें आहम्म हुआ और वे हुदय से बोले, "हुदय, आज यह इतनी भीड किस-लिए हो। गयी है रे?"

ह्वय—" और किसलिए? आप आज गाँव ना रहे हैं और कुछ दिनो तक आपका दर्शन नहीं मिलेशा, इस कारण आपको देखने के फिए इतनी भीड़ हो गंभी है।"

श्रीरामकृष्ण---" मुझे को ये सब कोग प्रविदिन देसते हैं, फिर आज ही ऐसी नवीनता नौनसी है?"

हुदय—" जापने आज लाल रेमनी वस्त पहना है और पान साने से आपका मुंह कुछ रग गया है, इसीसे आपका रूप बहुत सुन्दर दिखता है---शीर क्या है? इसी कारण सीग जमा हो गये हैं।"

अपने सुन्दर रूप से इत सब लोगों के जातृष्ट होकर आने मी वात सनते ही शीरामहूष्ण ने मन को घवना लगा। वे सोचने

335

लगे, "हाय । हाय । इस शणभगुर बाह्य सीन्दर्य की ओर ही सब ना ध्यान है। अत्तरात्मा की ओर कोई नहीं देखता।" पहले से ही रप वे सम्बन्ध में उनका उदासीन भाव था, आज तो वह भाव महस्रमुना वढ गया । वे बोले, " बया ? य विस्तृत एक मनुष्य को देखने के लिए इतनी भीड है? तो वया में जहाँ जाऊँगा वही ऐसी भीड होगी ? जा आज में वही नहीं जाता।"

यह कहकर श्रीरामकृष्ण अपनी कोठरी में जाकर दू स से एक नीनों में पुप बैठ गयें। इसलिए उस दिन वे शिऊड मही गयें। हृदय तथा अन्य लोगो ने उन्हें बहुत समझाया, पर सब ध्यर्प हुआ। धन्य है इस अलीविक पुरव की। अपने दारीर में सम्बन्ध में ऐसी तुच्छ देहबद्धि । इसमे विषरीत हम रोगो भी और देखी।

'मप' 'मप' बरते बरते पागल हा गये हैं । दारीरसौन्दर्य भले ही न हो पर चक्ता, रिस्टबॉच नेनटाई, बॉन्स, हेअरबट आदि चीजो से सन्दर बनने के लिए हमें क्तिना क्ट उठाना पहता है। अस्तु---अब जगदम्बा की आरती श्रम हान का समय ही गया, परन्तु

श्रीरामकृष्ण वे ससीमान के उपशम होने के चिल्ल जिल्लूल नहीं दीख़ रहे में 1 उनको वहाँ बैने ही छाड़कर लेप छोगो मी आरती के लिए के बलार जगदम्बा दामी की दीन नहीं जैनता था। यह जानती थी वि आरती की गूँज कान में पहते ही ये एनदम

चठर उमी बार दाड पहेंगे । इसरी सिवाय भारायस्था में हो उन्हें देहमान भी नहीं रहता, यह भी उसे मार्म था। एमी ही अवस्या में वे एक बार आग में गिर पटे थे, पर उसकी उन्हें चिन्ता नहीं हुई। उन पानो नो आराम होने में काफी समय छगा
पा। वभी भी कुछ ऐसा ही हो जाय सी? ऐसे अनेकी विचार
मन में आने ने कारण उसे कुछ नहीं सूक्षता था। इतने में ही
एकाएक उसे एक बात सूक्ष पड़ी जीर तुरन्त ही उतने अपने
सारीर के अमूल्य महने निकालकर भीरामकृष्ण के शरीर में
पहनाते हुए अनके काल के पास ज्यातार कहने लगी, "वाबा,
पहिलने त? अनके काल के पास ज्यातार कहने लगी, "वाबा,
पहिलने त? अनके काल के पास क्यातार कर प्रसास अप

मायावेश में श्रीरामकृष्ण किवते ही वाह्यस्त्रास्तृय हो गये हीं या जिस मृति के प्यान से अथवा जिस भाव के आध्य से उतका मन समाधिस्थ हो जाता हो अथवा उस मृति को छोड़ समस्त जातत् और भावों से इनका मन कितनी ही दूर चला गया हो, पर संदा यही देखने में आया है कि उस मृति का नाम या उस माय के अनुकृत निसी जात का सच्चारण उनके वानी के पास यार-यार करने से उनकी समाधि उत्तर जाती थी ! पातञ्जल संगासूत्रों में उन्हेख है कि एकाथ मन का यही युजपमें है ! कित किवी को देययोग से निद्य को एकाय करना थोडाबहुत सम गता है उसका भी यही अनुभव होगा।

जगवन्ता दासी मी मुनित सफल हुई। श्रीरामकृष्ण को श्रमवा देहभान हो आवा । वे आमन्द से उसके साथ देवी की आरती के लिए चले । उनके वहाँ पहुँचते ही आरती भी शुरू हो गयी । श्रीरामकृष्ण देवी पर चँवर हुलाने लगे । दाखान की एक क्षोर मयुर आदि पुरुषसमान आरती देखता था । मयुरवाद् का खात स्पी-मण्डली की ओर जाते ही उन्हें अपनी पत्नी के साथ कोई एक नयी स्पी देवी पर चँवर बुलाती हुई दिखायी दी । उन्हें मालम् पडा कि उनकी रुत्री की पहचानवाछी हो कोई दूधरी स्त्री होगी। लारतों समान्त हुई । श्रीरामदृष्ण ने व्याना स्थीवेष उतास्तर पुरुष्येष फारण विधा और बाहर दूसरे लोगों ने हाथ वातें करने येंट गरे। कुछ समय वाद जब मन्द्र किसी काम के बीतर गरें विद अपने पत्नी से बीठें, "वहाँ आरतों के समय तुम्हारे साथ बहु कौन स्त्री खडी थी?" वादस्वा दासी में हुंसकर उत्तर दिया, ' आरले नहीं पहुंचाना? वे तो वादा थे।" यह महमर उसने उस दिव का सारा हाल कह सुनामा। मन्द्र किनत होनर कहने उस दिव का सारा हाल कह सुनामा। मन्द्र किनत होनर कहने जर्ग, 'आमान्य वादों में उन्होंने दानने नहीं दिया तो उ हैं नीन जान सकता है यहाँ देसों, में चीनीसों पटटे उनके साथ रहकर भी आज उन्ह नहीं पहुंचान सकता।"

सप्तमी, अप्टमी और गवमी वडे आनन्द से बीती। आज विजयारहामी थी। पुराहित बच्ची जन्दी पूजा निगटाने रूप, क्योंनि विवर्जन में पूर्व बहुत सी विधियाँ वाली थी और बाद में सप्प्यातमय विवर्जन होना था। सपनो यह सोचपर पुरा रूप रहा था नि देवी में घर बजे जाने पर हमारे धर के आनन्द था बाजार उराह आयगा।

पह बात मयुरायु ने ध्यान में अभी तव नही आयी थी। वे अपने ही आगन्द में मस्त थे। इतने में युरोहित ना सन्देश आया कि 'सव विमर्जन होंगे वे शहुरे देवी वो आगर प्रचाम पर कें।" वहुरें तो यह बात उनके सिर में हीन भूमी। वृत्त समय ने बाद उन्हें आत विजयादनीमें होने नी याद आये। याद आते ही उनने हुट्य बा पूर्व घड़मा ल्या। "वया, आज माता वो वितर्जन वस्ता है? ब्या भरा? माता वो और यादा थी। कृपा से मुसे तो निसी वात नी नमी नहीं है, तव गाता वा विसर्जन क्यो किया जाम ?" ऐंग्रा सोचते सोचते वे चुपनाप बैठ गमें । इघर समय होने लगा । पुरोहित के पुन. समाकार मेका कि "एक बार बाकर प्रणाम कर ले !" उसी बादमी के द्वारा मचुरवाबू ने कहला मेजा कि "माता का विसर्जेन नहीं विया जायगा ! नी दिनों सक जैसी पूजा हुईं, वैसी ही पूजा जागे भी चलेगे । मूर्वे विन बत्तम कोई विसर्जेन करेगा तो बह जाने । मूझे वह कार्में करापि पसन्द नहीं होगा !" यह विचित्र सन्देश सुनकर सभी लोग स्तब्ब हो गये !

मपुरवाबू जिन लोवों ना मान करते वे उन सभी ने उन्हें सम-भामा, पर सन निष्फल हुआ । मबुरवाबू अपने ही विचारों में मस्त रहे । उन्होंने उन सभी से यहां कह दिया कि "में माता का विसर्जन नहीं करता ! में उनकी निष्य पूजा कर्ने का सामध्यें प्राप्त है, तो में विसर्जन क्यों करें ?" सभी हार मान गयें। पर आते उपाय क्या है? ऐसा भरने से कैसे चल सकता है? मबुरवाबू का हुटी स्वभाव सब को अच्छी तरह मालूम था। उनकी सम्मति के विद्य विराजन फरास सम्मत्र नहीं था। अब अन्तिम प्रयस्त के लिए जबस्वा दसी सात्र के पाय मधी और अपने पित्र को समझाने के लिए उनसे विनतीं की, न्यों कि उसे अपने पित्र को समझाने के लिए उनसे विनतीं की, न्यों कि उसे अपने स्वार के लिए वाबा के सिवाय इस्परा कोई नहीं था।

श्रीरामकृष्ण ने जाकर देखा तो मथुरवावू का मूख गम्भीर और आरक्त हो गया था। जाँखें भी ठाठ ठाठ थी। दे किसी गहन विचार में मग्न दिखायी देते थे और मस्तक नीचा किये हुए अपने वैठक में टहल रहे थे। वावा को देखते ही मथुर उनके पास आये और नोले, "वावा! बाहे कुछ ची हो, में अपने जीवित रहते माता वा विसर्जन नहीं मरूँबा। मैंने अभी ही बता दिया है िमाता को नित्यपूजा होगो। माता को छोड़वर में वैसे रह सत्ता हूँ ?" श्रीरामकृष्ण उसकी छाती वर हाम फेरार बोने, 'ओ ! इसी ात मुन्हें ठर है ? तुन्हें माता मो छोड़कर नहों के जिए कीन वहता है ? और अदि सुमने नित्यन मो गर दिया तो यह महा लायेगो ? नहीं माता भी पुत्र को छाड़कर रहा करती है ? और ती नित्य को छाड़कर रहा करती है ? और नित्य हो माता भी पुत्र को छाड़कर रहा करती है ? और नित्य हो माता भी पुत्र को छाड़कर रहा करती है ? और नित्य माता में सुन्हार सामान में पूजा ग्रहण की पर अपने से कि उसने मी अपिन समीप रहजर—प्रत्यक्ष तुम्हारी हूं दिया में वैठकर—माता पुन्हारी पूजा ग्रहण करती जायेगी—त्य तो छीक है न ?

की तुम्म के अद्भुत स्पर्व और भाषण से मपुरवापू में धीरोमर्का हुआ। इस प्रकार स्वस्थ हाने के पूर्व उन्हें पोर्ट इसेन आदि हुआ या नहीं वह नहीं वह सबसे। पर तुमालूम हीता है कि हुआ होगा। ऐसा भी बीस्तता है कि हुदय में मावर या आधिर्माय हो जाने के बारण बाह्य प्रतिमा की नित्य पूजा का आग्रह आप हो लाल दूर हो गया। याड ही समय में प्रतिमा का मपासिपि विश्वजन हुआ।

भीरामधुष्ण भी दिव्य सगत में निरन्तर रहते हुए उनकी भाव-समाधि में अगीम आनन्द को देगकर ससारी मयुरवायू को भी एक बार यह इस्छा हुई कि देगें, यह है क्या बात । एन बार इसवा अनुभव छेना ही जाहिए। उनकी दुढ पारवार थी मि "याम में मन में यत हो देने वे चाह जीश कर सबते हैं।" गामुद ही जिन जिन को उनकी समिति का लाभ हुआ जा गभी की यही दृढ पारवा रहा करती थी। मयुरवायू के यन में यह बात बाते ही उन्हान श्रीरामग्रुष्ण में पास हुछ परडा वि 'बाबा, तुम मुर्ग ही उन्हान श्रीरामग्रुष्ण में पास हुछ परडा वि 'बाबा, तुम मुर्ग भावतमानि लगा वो ।" ऐसे प्रसंगो पर थीरामकृष्ण का उत्तर निरिक्त रहता था। उन्हाने कहा, "प्ररे वावा! ऐसी जल्दी कर्ते से कैसे वनेगा? समय जाने पर सब कुछ ही जायगा। स्था योज योते ही वृष्ट होकर उसका फल खाने को मिल जाता है? पत्रो माई! तेरा सब कुछ ठीक है, प्रण जीर परभार्य दोनों ही लग्न रहे हैं। हू समाधि में रहने क्या, वो किर तेरा प्रपच कैसे फलेगा? यदि हो समाधि में ही एहने काड़, तो तेरा क्य प्रपच में नहीं लग्न सकेया। तो किर तेरा प्रपच में नहीं लग्न सकेया। तो किर तेरा प्रपच विश्व हो समाधि में ही एहने काड़, तो तेरा क्य प्रपच में नहीं लग्न सकेया। तो किर तेरी सब सम्पत्ति की क्या दशा होगी? इसके लिए तुने क्या सोका है?"

पर उस दिन यह सब कौन सुनता है। मधुरवाबू ने तो हट ही पकड लिया था। श्रीरामकृष्ण ने अपने इस दाँव को विफल होते देखकर दूसरा दाँव डाला । वे योले, "भक्तो की इच्छा स्या र्भश्वर का ऐंश्वर्य देखने की होती हैं ? उन्हें तो प्रत्यक्ष सेवा करने की इच्छा रहा बरती है। देखने और सुनने से तो ईश्यर के एश्यर्फ-भाग से मय उत्पन्न होना है जिससे प्रेम में कभी हो जाती है। गुनो--श्रीकृष्णजी के मथुरा चले जाने के बाद गोषियां विरह से म्याकूल हो उठी । श्रीकृष्ण ने उद्धव को गोपियो के पास उन्हें समझाने के छिए भेजा । उद्भव थे वह शानी । उन्हें बन्दावन का वारसल्यभाव समझ में नही आता था। श्रीकृष्णजी ने उनको इसी बात्सल्यभाव को समझने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था । उद्भव बृन्दावन में जाकर गापियों को समझाने लगे 'तुम सब इस प्रकार 'कृष्णा' 'कृष्ण' बयो कर रही हो ? कुष्ण ता प्रत्यक्ष भगवान् है और नवंब्यापी है, यह बात तो तुम्हे माजूम है न ? तो फिर ने मयुरा में हैं और वृन्दावन में नहीं है, ऐसा क्यो सम-सती हो ? अवएव इस वरह हताश न होकर बाँखें मंदकर ध्यान बरों तो तुम्हें दीम पढेंगा कि तुम्हारे हदय में ही माझात् नव-नीरदस्याम मुरन्तीयर बनमाछी सर्वेदा विराजमान है।'—आदि आदि। यह मुननर गोपियाँ वहने छगी, 'उढक, तुम छप्प के ममा और जानी होवर हमें यह क्या निम्मा 'न्हे हों ? हमने क्या उमे

घ्यान और जप-नप क्चर्वे देखा है ? अरे ! हमने जिमे माक्षान् देखा, जिसको खिलाया पिलाया, जिसके माथ त्रीटाको और

**बीराम्बरनसीसाम्**त

१७२

जिसना शुगार विया, उसका बचा अब ध्यान करें? यह ध्यान और जप-तप अब हमसे नहीं वन सकना। अरें! जिस मन के द्वारा ध्यान इत्यादि करने को वह रहे हो उस मन की मार्किन यदि हम होनी तो अलग बात थी। वह मन तो श्रीष्ट्रण्यन्द्वजी के पादपंगों में कभी वा समर्थित हो चुका है। हमारा कहने सोग्य

बचा अब हमारे पास कुछ भी गंप रह गया है?' यह मब मुनबर उद्धव स्विम्मित हो गये और उन्हें मालूम हो गया वि गोरियों वा इष्टप्पंत्रम बदा है और उचवा विजनता गम्भीर स्वरूप है। उन गोरियों वो गृह मानवर उद्धव ने उन्हें प्रचाम विचा और मधुन नेनरी भी राह छी। ध्वी पर मे जात होता है दि सो मंद्रचा मुदर है वह बचा मुगवान वा ऐक्वये देवना चाहता है? उनमी मेवा

में ही उसे परमानत्व प्राप्त है। देयने मुनने में उसना इतना ष्यान नहीं रहता, क्योंनि उसने उसने भाव की हानि होती है।" इस पर भी जब मयुरवायू में विष्ट नहीं छूटा तब उन्होंने एक मयी गुनिन निमाली। वे बोले, "मैं तो मार्ट और अधिक नहीं समसना। माता से बहत्वर देयता हूँ, किर उसनो जो उचित

समक्षत्र । भावत् य वहवर दयना हूं, किर्ट्सन का उपया दिसीगा वैमा बह वरेगी ।" इम मुबाद वे बुंछ दिनों बाद भयुग्वाय को अवस्मान पाव-इमानि प्राप्त हो गयी। श्रीसमहुष्य वहते ये, "मुझे बुलाने मेता।

Po\$

ईश्वर की बाते करते करते और रोते रोते वह भीग गया था। उसका वक्ष:स्थल थर-बर काँप रहा था। मुझे देखते ही मेरे पैरी को जोर से पकडकर छाती से छगा छिया और कहने लगा, 'बाबा! बडा घात हुआ। आज तीन दिन से यह अवस्था है! प्रयस्त भरने पर भी ससार को ओर मन नहीं लगना । सब गोजमाल ही गया है। तुम्हारा भाव तुम्ही को फले। मुझसे तो यह सहन नही होता। मैने कहा, 'क्यो भाई? अब कैसे ? तूने ही तो कहा था कि मुझे भाव चाहिए।' तब उसने कहा, 'भैने कहा या जरूर और मै जानन्द में भी हैं। पर उस जानन्द का क्या करना है? इपर सब नाश हो रहा है न ? बावा! मुझे यह भाव नहीं चाहिए; अपना भाव आप ही वापस ले जाइये।' तब तो मुझे हुँसी आयी और मैंने कहा, 'तुझको तो मैंने यह बात पहले ही बतला दी थी।' उसने कहा, 'बावा ! हाँ, सब सब है, पर उस समय ऐसा किसे मालूम था कि यह किसी भूत के समान सिर पर सवार हो जायेगा और जैसा नवायेगा वैसा वौदीसी घण्टे नावना पड़ेगा ? अब तो इच्छा होने पर भी कुछ करते नही बनता।' तब्परान्त उसकी छाती पर कुछ देर हाथ फेरने से उसका वह भाव झान्त हुआ ।"

मयरवाव का श्रीरामकृष्ण के साथ कंसा अनोला तथा मधर सम्बन्ध था <sup>हे</sup> साधनाकारू में उनको किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर उनके यह कहते ही कि "मुझे अमूक यस्तु चाहिए" मथुरबाबू वह वस्तु अबके पास तुरन्त हाजिर कर देते थे । समाधि-काल में अयवा और किसी समय उन्हें जो दर्शन होते ये या मन में जो भाग उत्पन्न होते ये उन सब की चर्चा वे प्रथम मयुखायू से निया करते थे और 'यह एसा क्या हुआ ? इस सम्बन्ध में सुन्दारी भग राज है ?' इस प्रकार जाते पूछते थे । उसनी सम्मति या सद्ध्यम में से होगा, देवता की सम्मति देवता को सार साधु-सा सद्ध्यम में होगा, देवता की सम्मति देवता को सा साधु-को निया में हो से वा में स्पन्त मयुखायू को जमा पूष्य की प्राप्त हो—इस यानो भी और वे सदा ध्यान रपते थे । पुष्प वनी रानी राममणि और मयुखायू वे स्वर्गमाम होने पर बुछ दिनो तर हम श्रीरामपृष्ण के आश्रम म आये, नव तर भी बीच-बीच में उनगा इस विसम की ओर ध्यान वाया जाना था।

मसुरवायू में समय से एसा प्रयन्ध था पि श्रीवनकी माता और राभागिनित्ती में प्रसाद में गण्य बड़ी बाली भर प्रसाद और एम धारी भर फल मिलाई आदि प्रतिदिश भीरामुण्य ने वारी में उनमें स्वत प लिए तथा अन्य भवनक्य जो जो रास जायें जन्हें बटिने के किए भेजा जाता था। विनी दिन निमेप नैयेच पढता तथ उसका भी मुख अन हनी वास आता था।

पत्रता तम उसरा मा बुढ अन इन पात वाता वाता वाता पत्र समय जम उत्मव के दिन श्रीरामकृष्ण वे दर्शन मे िंग् स्वामी पोगानन्द आदि बहुत म अक्नकण आय हुए व । आन श्रीरामर्ण्य बहै आनन्द में थे । बीच-बीच म उन्ह भावायेन होता चा और पत्री वभी पौच वर्ष ने बालन के स्वान कहे आनन्द में माता प्रा गामसन्यण नरते वस्ते हुए व नान्ते थ । जनन्माना मी पूरा समाण होते होने रात व्यत्तेत हा गयी और चाहासा विश्वाम ऐते छेते भोग हो गया ।

आज प्रान नाट आठ-भो बन जाने पर भी उनके मही पूर्व प्रजाध में अनुसार देवी के प्रमाद की बाल्यियी नहीं आयी, पारी- मन्दिर के पुजारी (अपने भतीजे रामछाछ) को उन्होंने पुकारा और इसका कारण पूछा, पर उसे कुछ नही मालूम था। उसने कहा, "सारा प्रसाद दफ्तर में खजान्त्री वाबु के पास भेज दिया गया है और वे नित्य के समान प्रत्येक को मेज भी रहे हैं, आप ही के यहाँ अभी तक क्यो नहीं आया कौन जाने ?" रामठाल का कथन सुनकर उन्हें और भी चिन्ता होने लगी। "दफ्तर से अभी तक प्रसाद क्यो नहीं आया" यही बात वे हर एक से पुछने लगे। और भी कुछ समय बीत गया तो भी प्रसाद के आने के कुछ चिह्न न दिखे तब स्वयं श्रीरामकृष्ण उठे और जुता पहनकर खजान्ची बाबू के पास गये और उससे बोले, "वाब्जी (अपने कमरे की ओर इशारा करके), उस घर का नित्य का प्रसाद अभी तक आपने क्यो नहीं भिजवाया ? विस्मरण तो नहीं हो गया ? जाज इतने दिनों से प्रसाद भेजने की प्रथा है और यदि अव विस्मरण होकर इस प्रकार यन्द हो जाय तो वड़ा अन्याय होगा।" लजान्दी वाब् कुछ विस्मित होकर बोले, "ए! अभी तक आपके पास प्रसाद नहीं आया ? सचमुच अन्याय की बात हुई । में अभी भेज देता हूँ ।" योगानन्द उस समय छोटे थे । उच्च सावर्ण चौधरी के कुल

योगानन्त उस समय छोटे ये। उच्च सावर्ण चीधरी के कुछ में जन्म केने के कारण वर्ल्ड वड़ा अभिमान या। पुजारी, खवान्यी, मीकर खादि कोगों को वे तुच्छ मानते थे। वे कुछ ही दिनों से श्रीरामकृष्ण के पास आने क्ये वे, परन्तु इन कोगों से बोजने में उन्हें अपना बपमान मालूम होना था। अत जब प्रसाद की पालियाँ नहीं आयो और थीरामकृष्ण ने इसकी पुछताछ की तब उन्होंने कह दिया वि "महाराज, न आई तां न मही। उसमें कीनसी वडी बात है ? आप तो उसमें के कुछ छूचे तक नहीं, तब इतगी पुछताछ किसली पुछताछ किसली पुछताछ किसलिए?" थोड़े ही समय बाद जब श्रीराम-

ष्ट्रण खजान्वी वे पास स्वय पूछने गये तत्र यागानन्द मन में वहने रगे, 'आज ये ऐसे साधारण प उ-मू उ-मिप्टाप आदि वे लिए इतनी चिता में न जाने क्या पह क्यें ? जिनके मन भी मास्ति विमी मा अवसर में विचरित नहीं होती उन्होंने आज यह क्या मत्राया है ? ' पर बहुत जिचार वरने पर भी जब इसका कारण ध्यान में नही जाया सब उन्हाने वह सिद्धान्त नियात्रा वि 'शीरामद्याण हो वा और वाईहा नभी अपनी प्रपृत्ति में अनुसार चरने हैं यही मार्म होना है। इनका जन्म पुजारी ग्राह्मण के घर में हुआ है तव उम पेश का कुछ न कुछ असर हो। इनमें आना ही चाहिल, नहीं ता यह-यह मकट वे नमय बी शास बुलि कहाँ और इस सी रिचित बात के दिए इसनी दौडपूप पहाँ ? मयोगि यदि ऐसा न हाता, तो म्बय सा प्रभाद वा एक दृष्टा भी नहीं खात, ता भा उसन रिए इतनी राटपट बरते फिर रहे हैं। यह बणानुबत नस्त्रार न अतिनियन और नया हा सबता है ?!

इस प्रवार यागानन्द मन में विचार वर रहे थे, इनने में ही धीरामरण वही आग और उसवी आर देखवर याते, "मया महा दे सायु-गन्त, देवी-देवना की ठीत-ठीव गया हानी रह इगी उद्देश्य म रानी रामांच ने इननी मम्मान राग छाडी है। इस वमर में जा प्रमाद आता है वह मब सक्तवण ही पाते हैं। इसर दर्भने में जा प्रमाद आता है वह मब सक्तवण ही पाते हैं। इसर दर्भने में जिए उन्मुव एमा ही इस प्रमाद वो पाते हैं। इसरे दर्भने में पिए उन्मुव एमा ही इस प्रमाद वो पाते हैं। इसरे पानी वो मम्पत्ति उद्यान वाय में ज्वान उपदा सामार्थ होना है। पर देवान्य में ज्वा याह्य जा प्रमाद के जाने हैं उत्या उच्चित उपयोग नहीं हाना। उसे धनवर वे पेसा वतान है। हिमी उसी ने नो वेस्सा रस्त नो है और उस वह प्रमाद ए जाउन

और रानी का दान अशत सायंक हो, इसी उद्देश्य से मैं यह झगडा कर रहा हैं।" श्रीरामकृष्ण की हडवडी का यह अर्थ सुन योगानन्द चिकत हो गये और उन्हें अपने विचारो पर छण्जा हुई ।

धीरामकृष्ण का मधुरवावू से सचमूच कैसा अद्भूत सम्बन्ध था। मधुरवाव का भक्ति-विश्वास वहने-वहने अन्त में उन्हें वाबा

प्राण से भी प्रिय मालूम पडने रुगे । इसका मूर्य कारण केवल जनका बाबा के प्रति अहेत्क प्रेम और बाबा की छोटे बालक के समान अवस्या ही थी। सासारिक सब विषयो से पूरे अनिभन्न छीटै यालक पर किसे प्रेम नहीं होता ? वह यदि पास हो तो खेलते खेलते या उपद्रव करते करते उसे वही कोई किसी प्रकार

चोट न लग जाय, इस बात की सावधानी यथाशिकत कीन नहीं

फरता ? और श्रीरामकृष्ण के बालभाव में कृत्रिमता या छोग लेख मात्र था ही नहीं । इस भाव में रहते हुए सचमुच ऐसा मालून होता था कि वे एक वालक के समान आत्मरक्षा करने में असमर्थ है। इसलिए तेजस्वी और बद्धिमान मधुर के मन में राव बातों में उनकी रक्षा करने की भावना का रहना स्वाभाविक ही था। अत जैसे एक ओर श्रीरामकृष्ण की देवी अक्ति पर उन्हें अत्यन्त दढ विश्वास था वैसे ही दूसरी और वादा को एक अनजान दालक समझकर उनकी रक्षा करने के लिए वे सर्देव कमर वसकर तैयार रहते थे । सर्वन्न गुरुभाव और अल्पन बालकभाव का ऐसा विचित्र

निश्रण बाबा में देवकर सबुर की यह दृढ भावना हो गयी थी कि सभी वातों में ही नहीं, बरन् प्रत्यक्ष देहरक्षा के कार्य में भी थीरामकृष्ण की रक्षा मझे करनी चाहिए और मानवी शक्ति तथा बुद्धि से परे मुक्ष्म पारमाधिक विषय में मेरी रहा। वावा वरेंगे ।

505

सर्वेज वाया मयुर वे उपास्य देवता होते हुए भी, वालव भाव वी सरलता और परावलम्यिता की मृति वावा को मधुरवावू समझाया बरते थे और यह समझाने भी शक्ति भी श्रीरामहण्य मे प्रति अपार प्रेम होने के कारण उनमें उत्पन्न हुई थी। मयुर में साथ बातें बारते हुए एव दिन श्रीरामरूष्ण मो भीच

भी इच्छा हुई और वे उठवार चले गये। वापस लौट आने पर उनका चेहरा बहुत चिन्तायुक्त दिशा । श्रीरामप्टच्या योलं, ''अरे ! आज मैंसी आपीत आ गयी? श्तिना यहा नीडा गिरा। इतना वटा भीडा विसी को नहीं गिरता, तब फिर मुझे ही क्या ही गया ?" अभी एक क्षण पूर्व संयुरतातू को भिन्न भिन्न आध्यातिमक विषय समझानेवाठे वादा साधारण शह-मी वात **वे** लिए छोटे बालक के समान चिन्तित होकर मधुर के पास समाधान के रिए आमे थे। उनका भटना मनते ही मधुर योक, 'याह । यह ती यहा अच्छा हुआ वावा ! सभी ये भरीर में वामनीट रहता है और वही मनुष्य में मन म अनेक कृतिचार उपन्न सरमें जनने कुष में पराता है। जगदम्बा भी कृपा से आपने गरीर ने नाम-मीट गिर पटा । क्या ही अच्छी बात हुई ! उसरे विषय में इतनी

चिन्ता वर्षा होनी चाहिए ? ' यह सुनगर छोटे बारम में समान उनवा समाधान हो गया और वे बोरे, "बार ठीव वहा, अच्छा हुआ कि मैने तुम्हें यह बान बता दी। प्रमगवश एक दिन बाजा बहुन उग, 'यह दम माना ने मरी और इशारा करके समझाकर कहा कि जा तेरे अन्तरण भक्त है वे सर आयेंगे और तुझने ईस्वरी विषय का उपदेन लेग, मुनेपे

और प्रत्यक्ष अनुभव वर्षे धेम और भक्ति प्राप्त करेंगे । (अपनी

और जैंगटी दिखाकर) इस क्षरीर ना आयम लेकर माता अनेक लेख संदेगी, अनेकी परीपकार करेगी और इसीविए इस देहच्यों रिजर्ड को अभी तक उसने मही तोड़ा है और सल्लपूर्वन कामम रखा है। तुम क्या वहते हा ? यह सब स्नम है मा सब है— बताओं तो सड़ी?"

मधूर बोले, "ग्रम स्यो होता वादा । माता ने आपको अभी तक कोई शुठ बात नहीं विखायी वो यही झूठ केंबे होगी ? यह भी सब हो होनो चालिए १ नटा अभी तक आपके अवत आते वधी नहीं हैं ? वे जल्दो जल्दो का जायें तो हम सब मिसकर आगय करे।"

यस, बाहा को बात जैन नवी । वे बोले, "बया कहूँ माई ? न जाने वे सब कब आयेंगे ? माला ने विशाया और बताया, इतना तो सस्य है ! अब इसके उपरान्त उसकी इच्छा !"

इसके बाद बहुत दिना के परचात् एक दिन मयुरवायू में श्रीरामग्रुष्ण से पूळा, ''वाबा, आपने तो कहा या कि यहाँ अन्तरग भवन आने बारी हैं पर अभी तब कोई कावा नहीं ?''

श्रीरामकृष्ण—ं वे कब बायेंगे सी कीन बतायें, पर वे आयेंगे अवस्य । माता ने स्वय ही मुझतें कहा है । उसकी बतायों हुई बत्त सब बातें विवक्षक सन होती गयी तो फिर यही बात नयों न होंगी? ऐसा बहुनर माता की यह बात क्या कुठ हो जायगी, इस विवार से वे वहें विनित्त हो गयें। उनका उत्तरा हुआ चिहुनर देशकर प्रमुख के हुआ हुआ और यह सोक्कर कि क्या है विदेशित हो गयें। अब वे वाजक स्वभावता वे गिरामकृष्ण के समाचान के लिए बोले, 'वान, वे आयें या ज जायें, में तो नुम्हारे चरण-कमावों का विरक्षां शित

भक्त बैठा हूँ, फिर यह बात झूठ कैसे हुई ? मैं अकेले ही क्या तुम्हारे सी भन्तों के स्थान में नही हो सकता। इसी कारण माता ने कहा कि बहुत से भक्त आयेगे।" इस वाक्य से श्रीराम-कृष्ण का समाधान हो गया । वे वोले, "द्यायद जैसा त बहता

है बैसा ही हो, कौन जाने ?" रानी रासमणि के कोई पुत्र नहीं या। उनकी येवल चार कन्याएँ थी । रासमणि की तीसरी पुत्री मयुरवायू की प्रथम पत्नी थी, उसकी मृत्यु के बाद रानी ने अपनी विनिष्ठ वन्या से इनवा

**धीरामकृ**ष्यतीसामृहे

१८०

विवाह कर दिया था। भविष्य में अपनी लडवियो के बीच झगडा म हो, इस विचार से दूरदर्शी रानी ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपनी सम्पत्ति का बटवारा कर दिया था। घटवारे के साद एक दिन मथुरयाव की पत्नी अपनी बहिन के हिस्से के तालाय में स्नान परने गयी। वहाँ से थोड़ी सी तरकारी तोडकर छाटी। श्रीराम-

कृष्ण यहाँ उपस्थित थे। अत सहज ही उनकी दृष्टि उस और पड गयी और वे देगकर अपने मन ही मन अनेक विचार करने लगे--"सेजगिन्नी \* विना पूछे दूसरे की वस्तु ले पली, यह हो वडा अन्याय हुआ । मालूम नहीं, विना पूछे दूसरे की वस्तु लेना चोरी कहलाता है? न जाने यह बात उसके घ्यान में आयी या नहीं । पर तो भी दूसरे की बस्तु इस प्रकार छेनी ही क्यो नाहिए?"

उनके मन में में विचार उठ ही रहे थे कि उस सालाव मी मालिया भी वहाँ आ पहुँची । तुरन्त ही श्रीरामगृष्ण ने अपनी देगी हुई सब बात उसे पूरी पूरी बता दी । उसने सब मुन लिया और इतनी

छोटीसी वात की और श्रीरामकृष्ण का ऐसा मम्भीर भाव देगकर

\* मयुरवारू को पानी को श्रीरामहृष्य सेत्रविक्षी और मधुरवार् को समग्राम् गर्हा करने थे।

वह अपनी हुँसी रोक त सकी और बोनी, "सचपुन दावा! रोज ने दहा अत्याय किया!" इतने से सेजविजी भी वहाँ ला गयी और सपनी दिहन के हुँबने का कारण सुनकर बोळी, "वाया! सह बात भी जापने इसको बता दी? यह देखने न पासे इसिटए फितान छिएकर फेंबे वह माजो कोडी भी और जापने सारी यात इसे सताकर मेरी फजीहत कर दी!" इतना कहकर दोनो वहनें हुँसने लगी, तब श्रीरामकृष्ण चोले, "क्या कहूँ आई, सम्पत्ति का यदि यथाये बटकारा हो चुका है, तोचिता पूछ कोई चोजे हे जाना अच्छा नहीं है। भूसे तो ऐसा ही कथा, इसलिए मेरे मूँह से बात निक्क पड़ी! अब आगे तुम्हारों चो इच्छा हो सो करो!" यह सुनकर उन दोनो बहिनो को और भी हुँसी आयी और वे मन में कहने लगी कि बाता का स्वभाव बडा सरल है। एक और सावा का सक्थाव बडा सरल है।

हुतरी और इतने शिक्तिमान ।

एक समय मणुरवावू का किसी एक दूबरे जमीदार से समश ही गया और मणुरवावू का किसी एक दूबरे जमीदार से समश ही गया और मणुरवावू की आजा से प्रारपीट भी हो गयी। उसमें वह जमीदार सारा गया। गयुर ने इस सकट के समय की रामकृष्ट को शर कि को उर्प की और अनके पैर जोर से पर कर के समय की रामकृष्ट अव मुझे वावा ने पहले उसकी बहुत मस्तेमा भी। हे मोल, "मूखं कही का, रीज जुछ व जुछ सकट छकर आता जा और कहाज जा जावा मुझे वावाइय । रे मूखं । क्या, कोई भी काम हो, सभी के कर सनते वा सामर्थ्य मुझये हैं? जा, यब अपने नियं का फल तू ही भोग। भेरे पास करों जाया है? " परन्तु मुस्ते ने विके ती की, "अच्छा नियं क किसी ता है ने छोडा, तब तो वे किर दो के, "अच्छा नियं क पहीं से, जा, पुन ऐसा गत करना। भाता के मन में जो

हीगा वही होगा।" और सचमृच मथुर पर से वह सबट टल गया! इस अकार दोना तरह ने भावों का मधुर को अनेक बार अनु-भव हो जाने वे बारण जनना ऐसा दृढ विस्वास हो गया या हि इस यह रुपिया बाबा की कृपा से ही मेरा सारा धन कहिये, प्रताप महिये-टिया हुआ है। इसी नारण वे उन्ह ईश्वर मा अवतार मानकर उनकी भवित करते थे । अपने उपास्य के सम्बन्ध में जी रार्च किया जाता है उससे विषयी छोगो की भक्ति की माता सहज ही अनुमान की जा सकती है। मधुर चतुर, हिसाबी, स्ववहार-मुद्राल और बृद्धिमान थे। बाबा ने लिए वे नितने मुन्तहस्त होकर पानी के समान पैसा वहाते थे, यह देखनर भी उनकी भिक्त का अदाज हम लगा सकते हैं। मेले में, नाटक में जब श्रीरामकृष्ण बैठे रहते थे तब वह उनके सामने दस दस रपयो की पुडियाँ बाँघकर अच्छे गायको को पुरस्कार देने के लिए रस देते थे। गाना सुनते सुनते यदि कोई गाना श्रीरामरूप्ण को अस्पन्त प्रिय लगता या तो वे सभी सभी सारी की सारी पृष्टियाँ एकदम जसी गायक को दे डाउते थे। मधुर पर इसका बुछ भी असर मही होता था । यत्नि उत्टे "बार्ज जैसे महान् पूरपो को महान् पुरस्तार ही देना चाहिए ' वहतर और भी अधिव पुडिया उनके सामने रस देते थे। बभी विभी गाने से तबीयत गुरा ही जाती थी तो पुन सभी पैसे उस गर्वेय भो थे दे डाल्ते थे। इनने से ही सप्त न होकर वे पास में देने छायक बुछ भी न रहने से एक प्राप बार अपने शरीर पर के बहुमूल्य वस्त्र को ही देवर आप समाधि-मान हो जाने ये । इस प्रकार दी गयी अपनी सम्पति को सार्थक समझवर मध्र आनन्दमन हो उन्हें पया झरने रुगते थे। याया को साथ छेकर मधुर ने काशी, बुन्दावन आदि की मात्रा

दे।" वाबा का यह अलोकिक त्याग देखकर मयुर की आँखों में पानी आ गया । तीर्थयात्रा करते हए श्रीरामकृष्ण वैद्यनाथ के पास एक गाँव में से जारहे थे। वहाँ के लोगो का दुख-बलेश देखकर बादा का हदय पिषल गया। वे मथर से बोले, "त तो माता का

कोठीवान है। इन सब लोगो में से प्रत्येक को एक एक वस्त्र और एक एक बार सिर में छनाने लायक तेल और पेट भर भोजन करा दे।" मधूर पहले कुछ अनमने हो गये और वीले, "वावा । इस तीर्थयात्रा के नाम से तो बहुत खर्च हो गया है और इन लीगों की संख्या भी बहुत है। इन सब को अन्न-वस्त्र देने चले तो और भी अधिक खर्च होगा। अब कैसा किया जाये ?" पर श्रीरामकृष्ण ने उनकी एक न सुनी। गाँव के लोगो की निर्धनता

और उनके द राको देखकर उनका अन्त करण भर आया या और आंखों से अश्रुधारा वह रही थी। वे बोले, "दूर हो मुखं ! तेरी काशी को मैं नहीं चलता । चला जा, मैं इन्हीं के साथ रहुँगा। इनवा कोई 'हिं। है, इनको छोडकर मैं कही नही जाता।" यह कहकर एक छोटे बालक के समान गला फाडकर वे उन्ही लोगो में जाकर रोने लगे। यह हाल देखकर मथुर ने तुरन्त ही बलकते से अनाज और कपड़ा मँगवाया और वावा की इच्छा के अनुसार सब कार्य किया । उन निर्धन लोगो के वानन्द को देखकर बावा गो भी वडा आनन्द हुँवा और उनने विदा छेन्द वे मपुरवादू वे साथ गांसी गये। पिर एवं वाद वे मयुरवादू वे साथ उननी

128

साथ बाधी बये। पिर एवं बार वे मयुरबावू वे साथ उनकी जमीन आदि देखने गये थे। उस समय भी बहाँ ने छोगों थे क्टेंग को देखनर उन सब को उन्होंने अध-यहथ दिलाया। निरन्तर भावायम्या में रहनेवाले शीरामप्टरण या मयुरवायू में

इस प्रकार मा अद्भुत और मधुर सम्बन्ध था। साधनागल में एक समय उन्होने जगन्माता मे प्रार्थना की कि "माता, मुसे गुपर साध मत बना। मुझे रस में रना।" मब्द से अनवा यह अद्भुत मध्र सम्बन्ध ही इस प्रार्थना रा फल है। इसी गारण से जग-न्माता ने श्रीरामेष्ट्रपण को बता दिया वा कि तुम्हारी देहरसा आदि में लिए तुम्हारे साथ चार लोग अगरधान (Body Gunrds) भी भेज दिये गये है। इन चारा में मयुर ही पहले और शेष्ट थे। और राचमच ईश्यर-योजना ने विना ऐसा सम्यन्य चौदह वर्ष तम टिक्ना सम्भव नही है। हाय री पृथ्वी । इस प्रकार के विस्तुद और मधर सम्बन्ध वने आजतक जितने देखें हैं ? और है भोगवासने 1 धन्य है तुझे । मनुष्य मे मन का तुने हिस प्रकार की गदी अजीर से जाड रना है। इस प्रवार वे बुद्ध-बुद्ध-भुवन स्त्रभाय और अद्भुत प्रेम-बारसल्य की मृतिमयी प्रतिमा श्रीरामरूच्य के दर्शन से और उनवे बल्याणमय सत्सय वा छाभ पावर भी हमारा मन सममें ही लगा हुआ है। अव भोगवासने 1 सुझे धन्य है।

एन दिन श्रीरामग्रम्ण ने मूंह में मसूरवारू की अनेत बाते सुनवर उनके अपूर्व भाग्य को सराहते हुए एवं व्यक्ति ने पहा, "महाराज, (मृत्यू ने बाद) मसूरवारू का क्या हुआ? क्या उमे निरवय ही पुन जन्म केना नहीं पड़ा होगा?" श्रीरामग्रम्ण ने उत्तर दिया, "वहीं न बही राजा होकर उसके जन्म लिया होगा, और क्या ? उसकी मोनवासना नष्ट नहीं हुई थी।" ऐसा कहकर श्रीरामकृष्ण ने दूसरो बार्ते निकाली।

ऐसा हूं ममुखाबू का बरित्र । विश्वेपतः साधनाकाळ में भीरामकृष्ण के बरित्र से उनका कितना यनिष्ठ सम्बन्ध या, यह बात अपरोक्त यर्णन से बोबी बहुत व्यान में आ सक्ती है। इस प्रकार की सेवत, इस प्रकार का विश्वास और अपने आराज्य देवता के प्रति इस प्रकार के अरयन्त प्रमामय, भिन्तमय और विश्वास या, दिव्य तथा अजीकिक सम्बन्ध का वृतान्त सुमने न नहीं देवर है, न कहीं पढ़ा है और न सुना है।

इस अलेकिक सस्वन्य हे बारे में जितना अधिक विचार किया जाम, मन जतना ही अधिक आक्ष्मयं में इव जाता है। श्रीजगदम्या ने श्रीरामकृष्ण की दिव्य लोला में सहायता पहुँचाने के लिए ही मन्युरवाद को भेजा था, ऐसा भाव नि सन्देह उत्पन्न हो जाता है। देशियं तो सही, श्रीरामकृष्ण की साधना के प्रारम्भ मंही जनका मणुरवाद तो प्रमय सम्बन्ध हुआ। साधना की सगाप्त कर जब शीरामकृष्ण अहैत माथभूमि के अत्युष्ण क्यान में सर्वदा अवस्थित रहुने छगे तथा यथां सर्वृत वरवी पर जारद होकर अशेष जोककृत्याण करने छगे उसी सम्म मण्यान का देहानसान हुआ। मणुरवाद का काम समाप्त होग प्रम, परन्तु उन्होंने अपना काम ऐसा कर स्था है कि आध्यात्मक जगत् में उसकी जोड़ का इसरा नहीं दिसारी देता! चन्य है वे स्थुर और सन्य हूँ वे श्रीरामकृष्ण

## १७. साधना और दिव्योन्माद

' जिन समय ईरवरप्रेम की प्रचण्ड तस्य जिना दिमी निमित्त भनुष्य के मन में उठने लगनी हैं उन ममय उन्हें हजार प्रयत्न बरने पर भी पीठ मही हुटा नकते।' ' उम समय माना का किमी न किसी क्या में दर्गन हो जाय ती ठीवा जा स्वामा चारत करा कानुल हो जाने थे रि मानूम पहता था कि प्राम कभी ही निकल रहे हैं कि मौर दीरा करते थे कि यह पानल हो प्या है।'

—श्रीरामक्यण

जगदम्बा ने प्रथम दर्शन ने जानन्द में मन्त हो जाने ने नारण श्रीरामकृष्ण ने लिए बुछ दिनो तन नोई भी नाम नरना असम्मव हो गया। श्रीदेवी की पूजा आदि नित्य-नैमित्तिन नर्म भी उनसे नहीं हो सबते थे। मयुरवायू नी सम्मति से एन दूसरे

प्राह्मण की सहायता से हृदय यह काम करने लगा और यह सोप-कर कि मेरे मामा को कोई वासुरोग हो गया है, उसने उनरे औपधोपचार की व्यवस्या की । हृदय का एक वैध से परिचय

षा । उन्हीं की औषधि श्रीरामकृष्ण को देते हुए बहुत दिन सीत गये, पर कोई लाभ न हुआ । तब उन्होंने श्रीरामकृष्ण के वायुरोग से पीडित होने का समाचार उनके घर कामारपुत्र को पहुँचा

दिया । श्रीजगदम्या के दर्जन के टिए अखन्त ब्याकुट होकर श्रीराम-क्ष्ण जिस दिन बेहोच नहीं कडे रहते थे, उस दिन निख के समान वे कहते थे, 'श्री जगवस्वा के नाटमन्दिर (सभामण्डप) में जो भेरत की एक ध्यानम्य मृति है उसे देखकर ध्यान करते समय में मन से फहता था, 'ऐसा ही शान्त और स्तब्ब बैठकर वृझे जग-दम्बा का जिन्तन करना चाहिए।' ध्यान करने ने छिए बैठते ही मुझे स्पष्ट सुन पडता था कि शरीर की सब सन्ध्रियों पैर से क्रमर तक खट खट मानाज करती हुई बन्द हो रही है। मानी भीतर से कोई ताला ही लगा रहा हो। जब तक में ध्यानस्थ रहता था, तब तक शरीर को योडा मी हिलाने अथवा आसन बदलने या बीच में ही ध्यान की छोडकर किसी वूसरे नाम की करने की बिलकुछ शक्ति नहीं रहती थी। पहले के समान खट-खट आवाज होकर-इस समय सिर से पैर तक-सिवमों के खुलने तक मानो कोई बलातु मुझे एक ही स्थिति में वैठाल रखता हो ! ध्यान के आरम्भ में लद्योत-पुज के समान ज्योति-बिन्दू के पूज दिखायी देते थे। कभी कभी कुहरे के सुमान ज्योति से सब दिसाएँ व्याप्त हुई प्रतीत होती थी, और कभी कभी चौदी के समुद्र के समान चमकता हुआ ज्योति समुद्र सब दिशाओं में फैला हुआ दिवायी देता था। आंखें मंदने पर ऐसा दिखायी देता था और कई बार आँसें विलक्त सली रहने पर भी ऐसा ही दिखता था । मैं देख रहा हैं वह क्या है, यह समझ में नहीं आता था और ऐसा दर्शन होना यला है या ब्रा, नहीं समझता था। अतएव व्याकुलतापूर्वक माता से में प्रार्थना करता था कि 'माता । मडो यह क्या होता है सो नही जान पडता । तेरी प्रार्थना

साधना और दिखीन्याद

परने के लिए मुझे मन्त्र-तन्त्र का भी जान नही है। क्या परने से तेरा दर्मन होगा सो हू ही बता। तेरे सिकाय भेरा दूसरा और स्नोन है? अत्यन्त ज्याकृत किस से में ऐसी प्रार्थना गरता पा और रोने लगता था।

इस समय श्रीरामकृष्ण की पूजा और ध्यान आदि कृत्यों नै नुष्ठ विरक्षण रप घारण बर लिया था । यह अद्भुत तन्मर भाव दूसरे को समझाकर वतलाना गठिन है। उस भाव में श्रीजग-दम्या का आश्रय छेने के कारण उनमें बालको का सा विस्वास शर-छता, भरणायतभाव और माधुर्य सदा दिखायी देता था। गम्भीरता या वैशकाण्पामानुसार विधिनिषेध मानते हुए गणना अथवा भावी बातो का विचार करके दोनो हाको में लड्ड आप्त करने आदि ब्यवहारी रा उनमें पूर्ण अभाव दिखायी देता था। उन्हें देगते ही ऐसा माल्म होता था वि मानो इच्छामयी जगदम्या वी इच्छा में ही अपनी क्षुद्र इच्छा और अहनार की बुबागर "माता ! तेरे इस अनन्य शरणागत वालव को जो बुछ बहना हा या करना हों सो सूही वह ओर वर। 'इस प्रकार अन्तः परण से वहते हुए मानो वे जगदम्या वे हाथ ने मन्त्र बनवर सभी वाम गर रहे हो, परन्तु इस प्रवार अस्यात निरहकार वृत्ति से व्यवहार करने वे बारण दूसरे लोगों में विस्वास और नामा से उनके व्यवहार मा विरोध होता था । इससे भिन्न भिन्न लोग पहले पहले आपता में और आगे घटनर स्वट्ट रूप में तरह तरह मी बारे पहने लगे। परन्त्र ऐसी स्थिति हो जाने पर या छोगों वे ऐसा वरने पर भी सब व्यर्थ हुआ । जगदम्बा का यह अन्तीविष मारप सर्वेतोपरि उसनी इच्छा ने अनुसार व्यवहार नरता रहा और इस कारण ससार का को जहन्छ उनके वानी में प्रवेश ही नही

करता था १ वे इस संबय ससार में रहते हुए भी न रहते ने समान में । बाह्य अनंद चत्ते १४००वन् भासता पा बौर उसे पूर्ववत् सरग मानना उनके किए किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं था । 'सार्य' मदि कहीं मूल उन्हे इस ममन दिखता था तो वह वेचल खीजगरम्बा भी स्तिम्परी सामन्द्रका मूर्ति ही थी ।

इसके पहले पूजा, ब्यान जादि के समय उन्हें कभी माता का एक हाथ ही दिखायी देता या और कभी एक पैर ही अथवा मुसक्तम ही, पर अब ती पूजा के समय उन्हें जगवम्या का पूर्ण दर्शन होता था । उन्हें दिलता था कि मानी ने हैंसती है, बोलती है, 'यह कर और वह न कर' जादि बताती हैं और उनके ताप चलतीफिरती हैं। भोन लगते समय उन्हें पहले ऐसा दिखता या कि माता के तेयों में एक विव्य ज्योति बाहर निवलकर मंदेश के सब पदार्थी की स्पर्ध करती हुई उसका सार माग खीचकर पूर नेशों में प्रवेश कर रही है। अब उन्हें ऐसा दिखता था वि भीग लगाने के पूर्व ही वही बाता अपने शरीर की दिव्य प्रभा से सारे मन्दिर को प्रवासित करती हुई प्रत्यक्ष भोजन करने वैठी है। हृदय कहता या, "एक दिन श्रीरामक्ष्य की पुजा हो रही थी। इसने में मैं भी एहाएक वहाँ गया और देखा कि दे श्रीजय-सम्बा के पादप्रधी पर वित्वार्थ्य अर्थण वर्ग्ने के लिए तत्मय ही कर लडे हैं। इतने ही में ध्वाएन' ठहर<sup>ी</sup> उहर<sup>ी</sup> पहले सन्त्र कहता हैं, तब साना' ऐसा जोर स बोलते हुए उन्हान पूरर वही छोड़-वर प्रथम मोग ही लगाया ।'

पहले पूजा, च्यान जादि करते समय जन्हें अपने सामने की पापाणमूर्ति में शीजयस्पना या प्रत्यक्त जानिसर्गय दिलायी देता था। जब देवाका म ने जाकर देखत थे ती रुन्हें पापाणमूर्ति ही नहीं

बीरामहच्चडीलामत दिसती थी । उसके स्थान में मानो जीवित, जायत, किनानी माना

अभयदान देती हुई सदा दिखायी देती थी। धीरामक्त करने ये कि नार पर हाथ लगावर देखन से मालम हाना या कि माना सचमुच माता स्वासीच्छ्वास हे रही है। विलक्त और पाड

19.

फाड कर देखने पर भी रात को देवी के शरीर की छाना दीपर के प्रवास के बारण दीवाल पर पड़ती हुई वही भी नही दिसायी देती थी। अपने कमरे में बैठे बैठे मुनन में आता था जि मोता पैरों में पैजन पहनकर एक बालिया व समान यह आनाद से मुनम्तन शब्द बरती हुई सीटी पर से कार वा रही है। यह सम है या नहीं वह देखने के लिए बाहर आने पर वयार्थ में वहीं या। दिखती थी कि माला अवने केश खुळे छोडकर छन्ने पर सही है और योच योच में कटकत्त की ओर याक्सी गंगाकी आर देखती है। हृदय कहता था, ' शीरामकृष्ण जब मन्दिर में रहते थें ती उस समय को कहना ही क्या था? पर अन्य समय भी धन दिनी कालीमन्दिर में प्रवेश करते ही शरीर रामाचित हो जाना या। अत. श्रीरामकृष्ण वे पूजा वचते समय वया वया होता है, यह मय देसने का अवसर में कभी नहीं सोना था, कई बार में अवानर बहाँ जा पर्नेचता था और अब बहाँ दिशामी पहना या उन्नेचे उम समय यद्यपि मन भनित और आद्वर्य में द्व जाता था पर बाहर आने ही महाय उत्पन्न हो जाना था । मुझे ऐसा रुवना मा हि भामा सबमूब पागठ ता नहीं हो गये हैं ? अन्यया पूजा में इस

प्रकार मध्याकार वे कैसे करते ? राती और समुरवाय की यदि इसना पता लगेगा तो वे न मातूम बदा वरेगे ?' यह दिवार मन में आते हो भग जलान होना था। पर इघर देनों तो शामा में इस मात की छाया तक न थी और उन्हें पह बात बतायी जाय, तो वे सुनते ही न थे। इसके स्वित्य उनसे कुछ अधिक कहते भी नहीं बनता था। पता नहीं ऐसा स्पी होता था। एर एक प्रकार का प्रय और , सकोच भन में पैरा होकर ऐसा अवस्य कि कानो मूंह को हो किसी ने दबा रखा है। तब तो मन प यही जाता था है उनकी एयासाध्य सेवा करते रहना ही हमारा एकमान कार्य है, पर तो भी यन में यह खबा बनी ही रहनी थी कि किसी दिन कोई अनिष्ट न हो जाव।"

. प्रनिदर में एकाएक जाने से श्रीरामकृष्ण के जिन व्यवहारों से हृदय के मन में प्रतित और प्रम दोनो निकार हुआ करते थे, उसके सम्बन्ध में के हमते कहते में, "एक दिन ऐसा देखा कि जी, विस्वार्ध्य तैयार करके पामा ने पहले उससे प्रम ही मस्तक, वस, सबै कम में, हतना ही नहीं, वरुत पाद को भी स्पर्ध किया और सरफ्वार उसे श्रीवनदृत्वा के क्रणों में बताया।

"एक दिन यह देखने ये आपा कि शिक्षी मतदाले के समाज उसके नैत्र और छातो आरतत हो गयी थी। उसी अवस्था में पूजा में आसन पर से उठकार ने अपने हुए ही सिहासन पर चढ़ गये और जायन्या की ट्रह्मी एकडकर उसे हाथ से पुहलाने हंगे, बीच में ही गाना गाने ल्ये, हेंबने समें और धीर धीरे कुछ कहने लगे तथा माता का हाथ एकडकर नाचने लगे।

'एक दिन श्रीजनदम्बा को भोग न्याते यथय भामा उठकर सड़े हो गये और थाल में से एक कौर उठाकर वे जल्दी जल्दी मिहागन पर चढ़ गये और वह कौर माता के मुख में डालते हुए कहने लगे—'खाओ! माता! खाओ! उच्छी तरह खाओ!' योडी देर बाद वोल, 'बबा कहती हैं? मैं पहले खाऊँ? तो फिर लो में ही साता हूँ।' यह महकर उसमें से मुख्य अस आप स्वय सारर पुन बह मीर माता के मूस में डालते हुए बोले, 'मेन ता सा लिया, अब सुसा मला।'

"एर दिन नैवेदा ने समय एक बिल्ली म्याऊँ म्याऊँ नरती वहाँ आ गयो, तब मामा ने खाओ माता, साओ भला यह गहते

हुए वह सारा नैवेद्य विल्ली को ही शिला दिया ।

"एर दिन रात ने समय अगदम्या को पछन पर मुकानर मामा एक्दम 'मुखे अपने पात सोने को कहती हो ? अच्छा तो फिर सा जाता है' माता !' यह यहकर अगदम्या के उस रपहरी

पलग पर पुछ समय तब साथे रहे । "पूजा करते समय व इतनी सन्मयता थे साथ ध्यान करते

रहते थे वि बहुत समम जह बाह्य अगत् भी स्मृति विष्णुर

नहीं रहती थीं । ऐसा वई बार होता था । "सर्वेर उठवर जगदम्बा ने हार वे लिए मामा स्यम ही यारी प

गायर उठवर जगदन्या न हार न लिए मामा स्वम हा बनाय में जब फूल तोडते में उस समय भी एसा दिसता था नि ने निसी

से बोल रहे हूं हंस रहे हैं और बार्ताजय पर रहे हैं। "सारी रात मामा का निज्ञा नाम वो भी नहीं आती थीं। विमी भी समय उठकर देखों ता मामा आवायस्था में निसी से

विमी भी समय उठकर देखों ता मामा भागात्रम्या में निसी से बालबीत कर रहे हैं अयत्रा ना रहे हैं या पन रटी के मीचे प्याप्त्य चैठे हैं।"

यह हु। हुर्य महता वा पि श्रीरामहत्य वे इतवार्य वा देशतरमा म सरह तरह की वकार्य भी होती थी। ता भी इसरा स यह बस्त बतारे की मुझे हिस्मत नहीं हाती थी, सवानि इर एयता

म ताह निर्देश क्या करिया की हो । भी भी मुनिहर एमता बात बतारे नी मुन्ने हिम्मत नहीं होनी भी, स्वानि हर एमता बाबि सम्भव है वह हुसार मापुष्य अन्य प्रायों ने पास उसरी पर्यान है और ऐसा होते हात साब ने नात सर भी गर्यात पहुँच जाय और कोई अनिष्ट गरिणाम हो जाय । पर नित्यप्रति यदि ऐसा होने लगा तो वह बात छिपकर भी कब तक रहेगी ? अन्त में यह बात दूसरों की दृष्टि में आयी और इसका समाचार खजान्त्री बाबू के पास मी पहुँच गया । वे स्वय एक दिन आकर सब हालचाल देख गये, पर उस समय औरामकृष्ण को विसी देवता चढे हुए मन्ष्य के समान उग्र रूप में और निर्भय तथा नि सकोच व्यवहार करते देखकर उन्हे कुछ वहने की हिम्मत तही हुई । दपतर में लौट जाने के बाद उनमें आपस में इस पर विचार होने छमा और अन्त में यह निश्चय हुआ कि छोटे मट्टा-चार्य म तो पानल हो गये हैं का उन्हें किसी भूत ने घेर लिया है। अन्यथा पूजा के समय इस प्रकार बास्त्र-विरुद्ध आचरण कभी न करते । बाहे जो भी हो, इतना तो स्पप्ट है कि जगवस्था की पूजालको आदि कुछ नही होती, भट्टाकार ने सद माण्टाकार मचा रसा है और यह वात वाबूजी के कान में अवस्य ही डाल देनी चाहिए।

मबुरवायू को जब यह बात मालुक हुई तो उन्होंने कहा, "में स्वय आकर सब बाते देखूँगा, तब तक अट्टाचार्गर्का को बैसी ही पूजा करने दो जाव।" यह बात चाहिर होते ही प्रत्येक ब्यस्ति कहते लगा, "अब अट्टाचार्य की जैकती तिक्का हो छूट जायेगी। अपनी पूजा में देवी किउने दिनो तक अपटाचार सहन करेगी?" एक दिन दिना किसी की तनाये पूजा के समस मयुरवान् आकर वहुत समय तक औरामकृष्ण के कार्यों की व्यानपूर्वन देखते रहे। भाव में तन्मय रहने के कारण यौरामकृष्ण का प्यान उपर नही गया। पूजा के समयपूर्व एटब जनरम्बा की बोर ही रहने के कारण

<sup>\*</sup>श्रीरामकृष्य का देवालय के मौकर-वाकर छाडे मृहावार्य गहते थे।

मदिर में की जाया, कीन गया, इस बात का ध्यान उन्हें कभी नहीं रहता था। मथ्र की समझ में यह बात थाडी ही देर में आ गयी। तत्पस्थात जगदम्बा के साथ थीरामारक या वाला के समान व्यवहार देसवर छन्हे यह जैन गया वि इन सब या शारा उनवी प्रेमाभिति ही है। उन्हें यह मालूम पहा नि इन प्राप्त ने निरम्पट अनित्विस्वास से यदि जगदम्बा प्रसप्त न होगी हो फिर होगी बिस उपाय से ? पूजा बरते समय श्रीरामकृष्य की औरते से बहती हुई अथधारा, उनका अदम्य उत्साह, उनकी भाव-त मयता, जनना जन्य सव विषयों के प्रति वृद्ध दर्शस्य आदि देखगर मयुर ना हृदय आनन्द और भविन से भर आया । उन्हें भारत होते लगा कि मदिर में मानो सचमून दिव्य प्रवादा परा हुआ है। उनवे मन में निद्युत भी ही गया वि भट्टानार्थ की अयहम ही देवी वा वर्रात हा चुना है। वाडी देर माद में पड भिनतमुक्त अन्त गरण से और अध्युर्णनया से श्रीजगदम्या गा और उसके उस अपूर्व प्रवासी का दूर से ही बारम्बार प्रणाम करते रुगे और यह बहते हुए वि आज इतन दिनों में देवी ती यथार्प प्रतिप्ठा हुई है, इतन दिना में अब उसनी सच्नी पूपा होने एगी है" मपुरवाबू विसी से बुछ न बहार अपन बाद में पापस आ ग्य । इसरे दिन मन्दिर व प्रधान वमनारी का उत्तरा हुक्स मिला कि " मद्रामामं महासय जैनी चाह बैनी पूजा बर । जाने मोई मुख भी छेडछाड न वरे।'

उत्पालन मुतान स पास्त्रत पाठन समक्ष सोच रि धीराम-कृष्ण में मन मा इस समय वड़ी आरी त्रान्ति हा रही थी। पैधी मनिन की सीमा का लॉक्सर इन समय य अहेपुरी प्रेमाभीन के उच्च मार्ग से बड़ी सीधता के साथ आगे वह रहे थे। यह त्रांति

इतनी स्थाभाविक और सहब रीति से हो रही वी कि दूसरो की यात तो जाने दीजिये, स्वयं जनको ही इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं था। उन्हें उसका स्वरूप नेवर इतना ही समझ में आया पा कि शीजगदम्बा के प्रति अगार प्रेम के अखण्ड और उद्दाम प्रवाह में में आ पड़ा हूँ और वह प्रकाह विघर छे जाये उधर ही मुझे जाना चाहिए। इसी वररण बीच बीच में शका होती थी कि "मले ऐसा नदी होता है में उचित मार्ग ही से दो जर रहा है ?" इसीलिए वे व्याकुलता से माता से कहते थे, "माता । मुझे यह क्या होता है में नहीं सगक्षता, में सीघे मार्ग से जा रहा हूँ या नहीं. यह भी में नहीं जानता, इसिक्रए मुझे जो करना उचित हो, सी पू ही करा, जो सिखाना हो, यो तू ही सिखा और सवा मेरा हाथ पकड नर चला। ' नाम, काचन, मान, वश, सब मकार में ऐहिस भीग और ऐस्वयं से भन को हटाकर अन्त करण के शरपन्त भोतरी भाग से वे श्रीजगबन्ता से उपरोक्त प्रार्थेना फिया करते थे । कठगामधी ने अपने असहाय दालक का आक्रीश सुना और उसका हाथ वकडकर सब ओर से उसकी रक्षा करती हुई उसकी इच्छा पूर्ण की । उनके साधना-काल में उन्हें जिन-जिन नस्तुओ अथवा जिन प्रकार के मनुष्यों की आबस्यकता भी, यह सब स्वय ही उनके पास उन्होंने भेज दिया और उन्हें शर जान सीर मिनत के अरमुच्च शिखर पर स्वामानिक सहज भाव से ले जाकर विठा दिया।

> अनन्याहिबन्तयन्तो मा ये जना वर्युपासते । सैपा नित्याहिबुक्ताना यहेपसीम वहाम्यहम् (।

---गीता, ११२२ --- को के जीन को

गीता में भगवान् ने जो इस प्रकारकी प्रतिज्ञा की है और जो

आस्वासन दिया है उसना अक्षरदा. पारन श्रीरामकृष्ण हे सम्बन्ध में उनके इस समय के चरित्र को ध्यानपूर्वक देगने से स्पष्ट प्रतीत होता है तथा मन स्तब्ध और आस्वयंचितत हो जाता है। "ईरवर-प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग करनेवाले साधक को आवस्यक सम्प्रांग ने कि लिए सर्वस्व त्याग करनेवाले साधक को नाव के बारे माघकों में सदा से बतलायी है, तथापि सदायमस्त मन्याग ने इस विधान से सरवात पित आयुनिक काल में प्रत्यक्ष न देनी होनी तो इस विधान पर उनका कभी विद्वास न होना । अत साधान श्री जगदस्या ने इस पास्त्रीय विधान की सरवात सदायों और हुट्ट मन को दिलाने के लिए श्रीरामकृष्ण का हास पर उनका यहा विधान की सरवात सदायों और हुट्ट मन को दिलाने के लिए श्रीरामकृष्ण का हास पर उनके यह लीलानिमय कराया।

यह लीलाभिनय बराया।
श्रीरामङ्क्य बहुते ये वि ईश्वरप्रेम की प्रवण्ड तरमें विना
किसी निमित्त जब मनुष्य वे मन में उमप्रने ल्याती है, तब हुजार
प्रयत्न वरने पर भी उन्ह पीएं नहीं हटा मनने । हनना ही नहीं,
बरन् कई बार उनने प्रवल वग ना घारण वरने में अममर्थ होनर
यह स्पूर जड गरीर जर्जर हो जाना है । इस तरह वर्द नापक
मृत्य नी भी प्राप्त हो जाने हैं । पूर्ण जान या पूर्ण भिनन के प्रवण्ड
वेग में, सहन वरने योग्य गरीर वा रहना अत्यन्त आयायव है ।
आज तम वेवल अमतारी पुरपा वे गरीर ही इस मण्य पेग की
मवंदा(भहन वरने में समर्थ हुए ह । इसी वारण सिनमान्त्र में
अवता(भुद्धा को वारध्वार 'तुद्धसस्विवद्धवन् न' यहा पेनम है।
मननामान्त्र का प्रयत्न है कि रजोगुण और तमोगुण निमा में ना
मात्र भी नेर्र्स है एन पुद्ध सस्वपूप के उगादान में वने हुए गरीर
के तर दे इसे सनार में आने हैं । इसी वारण सम प्रनार वे

थाध्यातिन भाव वे सहन कर सकते हैं। इस तरह का धारीर

जारण करने पर था इस्तराय बाय के अवक वंग ते कर विराध काकों, त्या कर जनकों निविद्या विवाद विवाद के वार्य के अवक वंग के कारण ईसा मसीह और श्री वंतन्य देव के दारोर की सन्ध्यों श्रियंक हो गयी भी और उनके प्रारोर वे अत्येक रोमकून से पसीने के समान दूँर- वृंव रतत वाहर निकल्दा था, इस दुष्टान्स से उपरोक्त वात स्पट समझ मे आती है। इस अकार के खारीरिक विकार प्रयास उनके अर्थन के उनके प्ररोर को पूर्वोंक्त असाधारण मानसिक वेग धारण करने की शिक्त प्रारा होती गयी और लागे चलव र जन उनके खरीर को मानसिक वेग धारण करने का आपास होती गयी और लागे चलव र जन उनके खरीर को मानसिक वेग धारण करने का अपना सदा विवादी नहीं देते थे। मानसिक वेग धारण करने का अवल के विवाद के विवाद के स्वाद विवादी होते थे। मानसिक वेग धारण करने का अवल के विवाद के विवाद के प्रारा करने के प्रवाद के विवाद के विवाद के स्वाद विवादी नहीं देते थे।

में गहुले के समान सदा विकानी नहीं देते थे।

भाव-भिन्न के प्रवल वैग से श्रीरामकृष्ण के दारीर में इसी
समय से अनेक अव्युक्त विकार उत्सात हुए। साधना प्रारम्भ करते
के बोटे ही दिनों में उनके शरीर में विज्ञक्षण दाह उत्सम हुआ
और वह जैसे जैसे बढ़ता चला, वैसे वैसे उन्हे उसके कारण बहुत कर्ट भीगना पढ़ा। इस गायदाह का कारण स्वय श्रीरामकृष्ण हुमें इस प्रकार बतलाते थे कि सन्ध्या, पूजा आदि करते समय सास्त्रीय विधान के अनुसार अपने हुदय के पाप-पुरुष को दाध कर सकते हैं। साधनाओं के प्रारम्भ करते ही गायदाह उत्पन्न हुआ, तब में मन में कहते लगा, 'अब यह और कहाँ का रोग आ या।'' धीरे धीरे गातदाह बढ़ता ही गया और विज्कुल असहा हो गया। अनेक प्रकार के तेल से सिर पर यालिश करते देखा, पर कोई लाम न हुआ। परवास एक दिन प्रवादी के नीचे में

वैठा था, तब ऐसा देखा कि (अपने शरीर की ओर उँगली दिखा-

कर) इसमें से एवं छाल-नाट औद्योबाला भयवर स्वरूप ना काला पृथ्य दारावी के समान झुमते हुए बाहर निवरूकर मेरे सामने खंडा हो गया और उसी ने पोछे पीछे गरुमा बस्त्र पहन हुए, हाथ में त्रिमुक धारण विये हुए एव अत्यन्त सीम्यावृति पुरुप बाहर आया और उस गाले पुरुष स युद्ध बनके उसने उसे मार डाला । इस दर्शन के बाद कुछ दिनों ने लिए गात्रदाह गम पह गया । इस पाप-पुरुष में दाध होने के पूर्व छ महीने तक

लगातार गानदाह से असहा बच्ट होता रहा था। श्रीरामप्रच्या वे श्रीमुख से हमने यह सुना है वि पाप-पुरम वे नष्ड होने पर मुख ही दिनों में उनका गानदाह बम ही गमा, पर भोडे ही दिनों में यह पुन शुर हुआ। उस समय श्रीरामगृष्ण वैधी भवित की सीमा वने उल्लंबन वार्च प्रेमा-भवित से जनदम्या गी 'सेवा में तन्मय हो रहे का अमन यह कामदाह इतना बढ़ा कि पानी में भियोया हुआ बस्त्र सिर पर लगातार तीन घण्टे डपबते हए रखन से भी वह दाह धम नहीं होता था। आगे चलकर भैरवी ब्राह्मणी ने आगर इन बाह का जितन शहज उपाय से दूर पर दिया, इसका वर्णन आगे आयेगा । इसके गाद एक समय और भी जन्हें भसहा गायदार हुआ। उस समय थीराउप्य मपुरभाव वी साधनाएँ कर रहे थे। हृदय बहुता था, "विभी मी छाती पर जलते हुए अमार फैला देने से उमे जिस प्रधार पीटा और वेदना होती हैं जसी तरह श्रीरामरूप्य को उस समय हुआ बरती भी। उसके कारण वे लगातार छटपटाते गहते थे ।" यह गात्रदाह बहुत दिनो तक बना रहा। वई दिनो व बाद श्री वनाइसाल पोपान स उनका परिचय हुआ । ये सङ्जन उच्च श्रेणी के प्रक्ति-उपामक थे। चनके वहने में थीरामकृष्ण देवी का दृष्ट क्यव धारण करने लीटने पर मथुरवाबू ने सारा ब्तान्त रानी रासमणि से कह दिया। मिनतगती रानी की यह बात सुनकर बडा जानन्द हुजा। श्रीरामकृष्ण के मुख से भनितरसमूणों भजन सुनकर उनके प्रति पहले ही से उनका आदरमाब था। इसके सिवाय कब श्रीगोबिंग्डम की प्रतिमा भग हुई थी उस समय भी उनके भनितपूर्ण हृदय का भोडा बहत पर्ष्मिय उन्हें हवा ही था। इस बात से उन्हें भी जिंग

लगे और उसी से उनका गानदाह दूर हुआ। अस्तु--श्रीरामकृष्ण की इस प्रकार की अदमुत पूजा देखकर अपने घर

पुरुष पर श्रीजगदम्बा की क्या होना स्वामाविक ही है। अत जन्होंने भी इस प्रकार के अद्भुत पुजारी का सब कार्यकलाप स्वय येवाने के लिए एक दिन दक्षिणेरवर जाने वा निस्वय किया।

गया कि श्रीरामक्रप्ण के समान सरल, पवित्र और मिनतवाले

जाज रानी रासमणि श्रीजगदम्बा के देवालय में स्वय आयी थी। अत नीकर-चाकरों में बढी हडवडी मच गयी थी। सदा के कामचोर लोग श्री आज अपना जपना काम बहुत दिल लगाकर

कर रहे थे। घाट पर जाकर गगास्तान करके रानी देवालय में आयी। श्रीजगदम्बा की श्रृजा उसी समय समाप्त हुई थी। श्रीजगदम्बा की श्रणाम करके रानी मूर्ति के समीप बेठ गयी और छोटे भट्टाचार्य की भी वही छठे देखकर रानी ने उनसे श्रीजगदम्बा के एक-सी पद गाने के लिए कहा। श्रीरामकृष्ण भी सीछ ही रानी के पान बैठकर अस्पता तम्मस्ता के मास रामस्याद कम्मस्त

काट नहुराना का नहीं के कहा। श्रीरामकृष्ण भी तीझ ही रानी के पात बँठकर अत्यन्त तन्मयता के साथ रामप्रसाद व मला-कान्त आदि साथकों के अक्तिपूर्ण पद गानें छये। कुछ पद गानें के बाद श्रीरामकृष्ण ने अपना माना एकाएक वन्द कर दिया और बढे त्रोग से "यहाँ भी ससार के विचार! यहाँ भी ससार के दिवार!" कहते हुए अकस्मात् रानी को दो तमाचे छगा दिये। अपने बालन को मलती करते देख पिता जिस तरह पूज होकर उसको ताडना करता है जसी सरह का श्रीरामपृष्ण का यह जाकरण पा।

इस दिनिय बार्य को देखकर आसपास शहे हुए भीतर-नावरो में बड़ी हलचेल मच गयी। नोई बाई एक्टम श्रीरामकृष्ण की पश्टने के लिए दौड पडे । देवालय में यह गृडवड देवनर बाहर के मौकर लोग भी दौडते हुए भीवर आने लगे। "स्वय रानी को इस पागल पीर ने तमाचे लगा दिये तद तो निर्वय ही इमते सी वर्ष पूरे हो चुने" आदि यक्बाद गुरू हो गयी, परन्तु इम महबड के मूल्य बारण-श्रीरामकृष्ण और रामी रासमणि, दाना ही बिलकुल शान्त बैठे रहे । इस सारे कोलाहर की और श्री पम-कृष्ण का प्यान विल्क्ल नहीं था। वे तो अपने ही विवार में मान थे। मेरे मन में जो निचार उत्पन्न हो रहे थे उतका पता श्रीरामहण्या को कैसे लग गया, इसी वात का आदवर्ष रानी अपने मन में बर रही थी। नीवर-भावरा की प्रमाम और कीलाहरू क्षित्र बढ जाने पर रानी वा घ्यान उस और गया। ये समझ गयो कि में छोग निरपराथ थीरामकृष्ण को भारते से पीछे नही हटेंगे। जत उन्होंने गम्भीर स्वर में सब को जाता दे दी कि "भद्राचार्य का बोई अपराय नहीं है। तुस कोई उन्हें किसी प्रकार का कट मत दो।" बाद में मच्रवाब ने बान में भी वह बात पहुँची, तय उन्होंने भी रानी की ही आजा वायम रागी। इम घटना से वहीं विभी विभी को बड़ा दु ख हुआ, पर उनका उपाय ही नया था ? "वडो ने झगडों में पड़ने की पनायत हम गरीव लोगों को बयो हो ?" यह विचार वर बेबारे सभी छोग साल वैट गये। अस्त्-

थीजगदम्बा ने चित्रन म ही सदैव निमान रहन के समय से शीरामकृष्ण ने भन म मनित और आनन्दास्यास की माना इतनी थिय हो मंदी भी कि शीजगदस्ता की पूजा अर्चा आदि निय-नैमिसिक बाब किसी प्रकार निपटाना भी उनने छिए असम्भव हो गया था । जाध्यारिमक जबस्वा की उन्नति के साथ साथ वैंची कम किस तरह आप से बाप छटन "गते ह इस विपय म शीराम कृष्ण एक अरयन्त चुमता हुआ दण्टान्त देते थ । वे महते ध---जब तक बह राभवती नहीं होगां नव नव उसकी साम उसे कुछ भी जान को और सब प्रकार के कहम करन की वहली है पर उसके गभवती होते हो इन बाना की छानवीन क्रू हो जाती है और जैम जैसे अधिक समय बीतन लगता है वैसे दैसे साल उस काम नम देन लगती है और अब प्रमृति का दिन समीप भाज लग्भा है तब तो गम को वल हानि न पहुँच जाय इस दर से इससे बाछ काम करन के जिए भी नहीं कहती। प्रसित्त के बाद इस स्थी के पास काम केवा इतना ही रह जाता है कि यह अपन निष् की सवाज्ञ्यपा म ही न्यी रहे । थीरामचुच्या का भी स्वयं अपन सम्बाध संधीजगदम्बा की बाह्य पूजा-अची वे विषय य विलक्त यही हाल हवा । उन्हें भव पूजा-गर्ना आदि के बारे म समय आदि का व्यान नहीं रहता था। सदव जगदम्बा में ही चित्रम म नामम होकर जिस समय उसकी जैमी सेवा करन की लहर उर्ह आ जाती थी उस समय बसी ही सेवा करते थ । किसी समय पूजा आदि वे न कण्क प्रथम नवेदा ही अपण करते घ कभी ध्यानसम्ब होकर अपने पथक अस्तित्व की ही भल जाते व और धीजगदम्या की पूजासामग्री से अपनी ही पुजा कर छिया करते थ । भीतर बाहर सुर्वत्र श्रीजगदस्या शा निरन्तर दर्जन होते रहने वे नारण इस प्रनार का आचरण उनसे हो जाया करता था, यह बात हमने उन्ही के मुँह से मुनी है। वे वहने थे, ''इस तन्मयता में रूझ मात्र कमो होरर यदि थीजगदम्बा का दर्शन क्षण भर भी न हो, तो मन इतना व्याक्त

हो जाता था कि उस विरह नी असह्य वेदना से मैं जमीन पर इयर-उघर लोटने खगता या और अपना मुँह अमीन पर पिमकर, दु व करते हुए रोते-रोते आनाच पाताल एव वर डालता था। जमीन पर रोडने से और पृथ्वी पर मुँह को विस डालो के कारण

सारा धरीर खन से लाल हो जाता था. पर उधर मेरा ध्यान ही नहीं रहता था। पानी में पड़ा हूँ, नीचड़ में गिरा है, या आप में गिर गमा हैं, इसकी गुधि ही नहीं रहती थी। ऐसी असहा वेदना में कुछ समय बीत जाने पर पून थी जगदम्या का दर्शन होता था और पुन मन में आनन्द का समृद्र उमड़ने लगना

उन्हें श्रीरामकृष्ण की उच्च आध्यात्मित अवस्था का परिचय धीक न होने में ही उनके उल्माद हान वा अनुमान हुआ हा। अंत'

थीरामकृष्ण ने प्रति ससुरवात् ने सन में अपार भनित और आदर वृद्धि थी, तथापि जन उन्हाने रानी का भी मार दिया सब तो मधुर के मन में भी नवा होने त्यी और उन्हे वायरोग हो जाने वा निस्त्रम होने लगा। मधुरबाव वे मन में ऐसा होना काई आरचर्य की बात नहीं थी, क्यांकि मालूम पहता है कि मगुरवाबू कुछ भी हो, विषयवृद्धिवाले हो तो वे । सम्भव या रि

यह सोचनर कि श्रीरामवृष्ण को उन्माद हो गया है, उन्होंने करुपाते के मूत्रसिद्ध बैद्ध गगात्रसाद सेन से श्रीरामहुच्या की परीक्षा

बराबर जनसे उन्हें औषधि दिलाना शुरू बर दिया । इतना ही

करके मस्रवाय सान्त नहीं हुए 1 "अपने सन को ठीक ठीक सम्हालकर रसना चाहिए और उसे अधिन भडकने न देकर स्यादाकित साधना नरते जाना चाहिए" इस प्रकार तर्क-पृतिक को सहायता से भी शीरामकृष्ण को निरुचय कराने का प्रयत्न चन्होंने अपनी ओर से किया। इस तर्क्ष्मुतित को निश्यय शीराम-कृष्ण को नराने सामय मस्याच्या की किस प्रकार फलीहत होती सी, यह इसके पूर्व बनाये तुए जाल और सफेद फूल के विषय पर से पाठक समझ सक्वे हैं।

वेवी की नित्य नियमित पूजा-अवाँ शीरामकृष्ण के द्वारा होना असामक्ष जानकर मबुरवावू ने उस कार्य के लिए दूसरा प्रवश्य कर दिया । शीरामकृष्ण के व्यवेर भाई रामतापन स्तामन इसी समय काम हुँकते दृढते दक्षिणंकर जाये हुवे थे। उन्हीं का मपुरवावू ने शीरामकृष्ण के जाराम होना तक उनके कार्य पर नियमत कर दिया। यह साम सन् १८५८ नी है।

रामतारक को श्रीरामकृष्ण हल्यारी यहा करते थे। उनये सावत्य में हम्से श्रीरामकृष्ण कई बाते बनाया बरते थे। हल- पारी बंध लच्छे पिंडत और निध्यवान सावक थे। धीन-द्वाग्यत, क्यारसरामायक श्रादि यन्व उनको बढ़े प्रिय में और उनका ये नित्य पाठ करते थे। धीवग्यस्था की वर्षमा खीवण्णु भगवान पर ही उनकी लिखिक मिल्त थी, तथापि देवी ये प्रति उतके मन में लनादर नही था, और इसी नारण उन्होंने देवी के पुनारी का कार्य स्वीकार कर लिखा। काम पर नियुक्त होने के पूर्व उन्होंने अपने लिए प्रसाव के वर्षके पर वरके ये व प्रधान के पूर्व उन्होंने का प्रवाय पुरवातू से क्ष्म तथि तथि प्रसाव के स्वरं राज्य प्रधान के सुनार पर पुरवातू ने प्रथम तो एसा प्रवाद ते कहकर करा लिया था। यथुरवातू ने प्रथम तो एसा प्रवाद ते कहकर करा लिया था। यथुरवातू ने प्रथम तो एसा प्रवाद वे वेले, "वधीं ? प्रसाद

20 K

लेने में तुम्हें क्या हानि है ? तुम्हारे मार्ड गदाघर और मान्जे हुदय तो रोज देवी का प्रमाद बहुण करते हैं। वे तो कभी सूता अग्र छेकर हाथ से नहीं पकाते ।" हरुयारी ने उत्तर दिया, "मेरे भाई की आध्यात्मिक अवस्था बहुत उच्च है, वे कुछ भी करे तो भी उन्हें दोप नहीं लग सबता । स्वय मेरी अवस्था उतनी ऊँची नहीं है । अतः यदि मैं वैमा वर्षे तो मुझे निष्ठाभग वरने वा दोप लगेगा।" मयुरवाव इस उत्तर से सन्दृष्ट हो गये और उन्हें पूचा अप्र लेकर रसोई बनाने की अनुमति देदी। उस समय में हल-घारी पचवटी के नीचे रसोई बनाकर भोजन किया करते थे। हलघारी ना देवी वे प्रति अनादर नही था, तपापि देवी मी पशुबलि देना उन्हें परान्द नहीं था। विशेष पर्वों में देवी मी पग-बिल देने की प्रया दक्षिणेश्वर में प्रचलित थी। अत इन पर्वी के दिन रोज के ममान आनन्द और उल्लास से देवी की पूजा वे मही कर सकते थे। ऐसा कहते हैं कि लगभग एक माम तक वैवी की पूजा करने के बाद एक दिन वे सन्ध्या कर रहे में कि अचानक उनके मामने श्रीजगदम्बा उग्र रूप धारण करके गडी हो गयी और बोली, ''बला जा तू यहाँ से । तेरी पूजा प्रहण नही क हुँगी, तू मन मे मेरी पूजा नहीं वरता और इस अपराध के नारण तैरा छडना शीझ ही मृत्यु नी प्राप्त होगा ।" इसने बाद थोडे ही दिनों में अपने पुत्र के मरने का समाचार उन्हें निदित हुआ, तय उन्होंने यह बनान्त श्रीरामकृष्ण को बना दिया और थीजगदम्बा ने पुजारी ना नार्य छोड दिया । इस समय से हृदय देवी वी पूजा वरने लगा और हडधारी उनके स्थान में श्रीरापा-गोविन्दजी की पूजा करने लगे।

## १८ प्रथम चार वर्ष की जन्य घटनाएँ

( १८५५-५८ )

"मेरे जीवन में लगातार १२ वर्ष तक ईस्वरप्रेम का प्रभाग मुकान बमड़ा हुवा वा ! माना को निम्न निम्न क्यों में कैसे देखूं—यही पुन सरा मृत्र पर सवार थी !" वहीं (मिरी कोर के) मर्व प्रकार को साक्ष्मणें हो चुकी ! आन्योग, भिनयोग, कर्ययोग और हडयोग भी !— काय बडाने के लिए।—"

——श्रीरामकृष्ण

श्रीरामकृष्ण के साबनाकाल की बावे बताते समय, प्रथम स्वय उन्होंने उसकाल के बारे में जा बाने समय समयपर बतायी है, उनका विचार करना चाहिए। तभी उस समय की वार्तों को ठीक ठीक बताना सरल होगा । स्वय उनके मुँह से हमने यह सुना है जि कुल बारह वर्ष तक निरन्तर भिन्न भिन्न साधनाओं में वे निमन्त रहे । दक्षिणेश्वर में श्रीजगदम्वा की प्राणप्रतिष्ठा १८५५ में ता ३१ मई, बृहस्पतिवार के दिन हुई थी। उसी साल शीरामकृष्ण ने वहाँ पूजारी का पद ग्रहण किया और सन १८५५ से सन १८६६ तक मही बारह वर्ष का समय उनका साधनाकाल निश्चित होता है। यद्यपि स्थूल मान से यही समय निश्चित होता है तथापि इसके बाद भी तीर्थवाता में भिन्न भिन्न तीर्थों में और वहाँ से लीटने पर कभी वभी दक्षिणेख्वर में भी उनका साधना म मन रहना पाया जाता है।

पहला भाग सन् १८५५ से १८५८ तन के चार वर्षों वा है। इस अविधि में जो मृत्य मृत्य घटनाएँ हुई, उनना वर्णन हो चुना है। द्वितीय भाग सन् १८५८ से १८६२ तन के चार वर्षों वा है। इसमें भैरवी ब्राह्मणी की सरक्षा में उन्होंने गोवुट-न्नत से आरम्भ करके मृत्य मृत्य चौमठ तन्त्रों में बणित साधनाओं वा यमाविधि

अनुष्ठानं किया। तृतीय भाग सन् १८६२ से १८६६ तव वे चार वर्षों वा है। इस अविध में रामायत पत्य के जटाधारी नामक साधु से उन्होंने राममन्त्र की दीक्षा की और उनवे पास की रामकाला की मूर्ति प्राप्त की। बैट्यवतन्त्रोंकन मधुरभाव का लाभ उठाने के लिए उन्होंने छ मास स्त्रीवेप में ही रहकर मध्रभाव

६ भौरामकृष्यकीरामृत स्यूल इन मान से बारह वर्षों के तीन भाग हो सवते हैं।

₹o£

की साधना को, श्रीमत् परमहस तोतापुरी से सन्याम-दीका रेजर उन्होने वैदान्तोकन निविधन्य समाधि का लाग उठाया और अन्त में श्री गोबिन्दराम से इस्लाम वर्म का उपदेश रेजर उस धर्म में बतायी हुई साधना की। इसके अतिरिक्त इन बारह वर्षों की अवधि में ही उन्होंने वैद्यावतन्त्रोकन सन्यभाव की साधना की और क्तीभना, नवरसिक आदि वैद्याव मतो के अन्तर्गत पर्यों की

प्रथम चार वर्षों को अवधि में उन्हें दूसरों से आप्यान्तिय विषय में यदि कोई सहायता प्राप्त हुई थी, तो यह वेव र थीपूत वेनाराम मृट्ट से छी हुई शक्ति-मन्त्र की दीक्षा ही है। ईरररप्राप्ति

भी जानवारी प्राप्त की।

वे विषय में उनवे अन्त बच्च में व्यानुल्ता उत्पन्न हो गयो पी और उमी भी सहायता से उन्होंने ईत्वरवर्धन वर लाम उठादा। यह व्यानुल्ता उत्तरोत्तर अधिराधिव वडवर उसमे उनवे धरीर और मन वा रूप इतना वडुल गया था वि उसकी उन्हें बहरता तक न थो। चलसे जनमें नये नाथ बलाव हुए। इसके सिनाय इसी व्याकुत्वता से ही जबके मन में अपने जंगाला देन के प्रति अवस्ता प्रेम जलाम हुंबा और विधी मनिन के करों शाहा निगमी का जल्लाम करने के प्रेमामनित के विभागित सम्बन्धि उन्हें शीध की क्षीनकारबान के दिखा दर्शन की आधित हुई।

उन्हें शीध हो थीजगढाना के दिव्य दर्शन की प्राप्ति हुई । इस पर कोई सहज ही कह सकता है कि " तब बाकी क्या वचा था? श्रीरामकृष्ण की यदि इस समय ईश्वर का दर्शन हो गया का तो फिर अब इसके बाद साधना करने के किए उन्हें कोई कारण ही शेप नहीं वा ।" इसका उत्तर वह है कि एक इंग्डि से साधना की कोई आध्यक्षकता नहीं थी तयापि दसरी दिन्दि से सायना की जानव्यकता अवस्य यी । श्रीरामष्ट्रण कहते ये--" वक्ष, लहा आदि का साधारण नियम यह है कि उनमें पहले फुल, फिर फल निकलते हैं परन्तु उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमे प्रथम फल, तत्यदचात पूप्प निकलते हैं।" साधनाओं के विषय में श्रीरामकृष्ण के मन का विकास विसक्त उसी शरह का हैंसा । इसी कारण उन्हें एक दिन्ट से इसके बाद साधना करने की आवश्यकता नहीं थी, यह सच है। परन्तु सायनावास के प्रयम भाग में यद्यपि उन्हें भिन्न जिन्न बर्यन प्राप्त हुए में तथापि जय तक उन्होंने शास्त्री में विधात सायको के शास्त्रीय-साधन-पदिति हारा उत्पष्ट ननमनो के साथ अपन स्वतः के अनभवी वा मिलान करके देख नहीं लिया, तथा अब तक अपने अनुभव की संपाई और मठाई का निश्चय बढ़ी कर लिया और इस प्रकार के अनुभवों को परम सीमा निर्धारित नहीं हो गयी, दव तक **इ**नका मन सदा शकायका ही बना रहता था । श्रीरामकृष्य कहते मे--- "श्रीजनदरना के पित मित्र रूप के दर्शन मसे निरंप-

प्रति हआ करते थे, पर ये दर्शन सत्य है या मन के केवल भ्रम मात्र है यह सनय मूले सदा हुआ करता था। इसी कारण में कहा करता या कि यदि अमूक बाते हा जावेंगी तो मैं इन दर्शनों को सत्य मानुंगा और सर्वा वही वार्ते हो जाया करती थी।" ऐसी अवस्था रहने ने कारण ईश्वरदर्शन के उपरान्त भी उन्ह सापना करना आवश्यक हो गया। अतएव श्रीजगदम्या नी कृपा मे उन्होंने देवल अन्त करण की ब्याकुलता से जा दर्गन और अनुभव प्राप्त किया था, उन्हों को पुन एउ वार बास्त्रोक्न मार्ग स और शास्त्रीवन प्रणाली से साध्य करके प्राप्त कर लेना उनके लिए आवश्यक हो गया था । शास्त्रों का कपन है कि ' श्रीगुरुम्य से सने हए अनुभव और शास्त्रों में विणित पूर्वशालीन सापना के अनुभव --दोना का तथा अपन का प्राप्त हान वारी दिव्य दर्शन और अपने अलीविन अनुभवा का मिलान करके जब तक साधक उन सब की एनवानयता स्वय प्रत्यक्ष नहीं देख लता सब तर यह सर्वथा सगयरहित नहीं हो सकता । इन सीना अनुभवी-तास्त्रीकन अनुभव, अन्य साधवा के अनुभव और स्यानुभव वी एव वाक्यना जहाँ उसन एक बार देख ली तो फिर उसके सब समय दूर हो जाते हैं और यह पूर्ण ज्ञान्ति या अधिनारी वन जाता है। उपराक्त कारणो के अतिरिक्त और भी एक गृत कारण मा

जिसने नारण योरामहत्त्व ने इंटनरर्शन ने उपराक्त भी पुन. साधनाएँ नो । नेवर अपने ही जिए मानि प्राप्त गरना उनना साधनाओं का उद्देश नहीं था । थीनगमाता ने उन्हें सतार ने बत्याण ने लिए पुन्वीतल पर मेजा था । अन ययाप आनापंपद पर आहत होने ने लिए उन्हें सब अनार ने पामित्र मतो के अनुसार साधना करना जावस्पन या । उन धर्ममतो ने अस्तिम ध्येय का प्रत्यक्ष अनुमव करके देखना भी आवश्यक था । इसलिए उन्हें सब धर्मो और सभी पन्यों की साधना करने का इतना महान् प्रयास करना पडा । इतना ही नहीं, वरन यह भी प्रतीत होता है कि अनुके निरक्षर होने पर भी यथार्थ ईश्वरानुरागी मनुष्य के हृदय में शास्त्रवर्णित स्वय-उदित सभी अवस्थाओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने के लिए तथा साथ ही साथ वेद, पुराण, वाइवल, कुरान आदि सब धर्मग्रन्थों की सत्यता की भी वर्तमान युग में पन स्थापित करने के लिए श्रीजगदम्बा ने श्रीरामकृष्ण के द्वारा सभी साधनाएँ कराबी होगी। इसी वारण स्वय शान्तिकाभ कर लेने के परवात भी श्रीरामकृष्ण को साधनाएँ करनी पढ़ी। प्रत्येक धर्म के सिद्ध यूद्य को उचित समय पर श्रीरामकृष्ण के पास लाकर उनके हारा उनके घमों के तस्त्र और व्यंथ की जानकारी उन्हें (श्रीरामकृष्ण को) प्राप्त करा देने और उन सभी धर्मों मे श्रीरामकृष्ण को सिद्धि प्राप्त कराने में भी श्रीजगन्माता का यही उदेश्य रहा होगा । ज्यो ज्यो उनके अद्भुत और अलीकिक चरित्र का मनन और जिन्तन किया जाग त्यो त्यो यह बात स्पष्ट रूप से दिखायी देती है।

हुम पहुछे कह चुके हैं कि प्रयम बार वर्षों में उन्हें अपने ही मन की तीय व्याकुलता से ईश्वरदर्शन के मार्ग में सहापता मिली। झारुप्तिदिष्ट पन्य कौनसा है जिससे चलने पर ईश्वर का दर्शन होगा, यह अतानेवाला उन्हें उस समय कोई भी नहीं मिला था। अत जात्तरिक पात उटपटाइट ही उनके लिए उस समय मार्ग-दर्शक दनी। केवल उसी इन्प्याहट के बाधार से उन्हें प्रीव्यक्रमान का दर्शन प्राप्त हुवा। इससे स्पष्ट है कि किसी की भी और किसी प्रकार की भी बाहरी सहायता न होगी भी सायक केवल आन्तरिक

व्यानुलता के वल पर ईश्वरदर्शन वा लाम उटा सरता है। परन्तु वेवल बान्तरिक बाकुरना की सहायता से ही ईरारप्राणि करना हो तो वह व्याकुलता वित्तती प्रवल होनी चाहिए, इसे हम अनेव बार भूल जाते हैं। शीरामञ्चल के उस समय के चरित्र को देगार उस ब्यापुलता की प्रबद्धता नितनी होनी चाहिए, बह साट पितत हो जाता है। उस ममय ईस्वरदर्शन वे लिए अद्भुत व्यापुरुषा होने के बारण उनके आहार, निज्ञा, छन्ना, भम आदि गारीरिक और मानसिर दृद सम्यार न माजूम वहाँ चडे गये थे, उनका नाम तक नहीं था। धरीर के स्वास्थ्य की बान तो जाने दीजिये पर स्थय अपने प्राणा की प्रका की और भी उनका समिय भी म्मान नहीं या। श्रीरामकृष्ण बहुते बे—"उम समय गरीर मे सस्वारी की और कुछ भी ध्यान न रहने वे बारण भिर में देश बहुत यह गये थे और मिट्टी बाहि लग जाने से भाप ही आप उनरी जहा बन गयी थी। ज्यान व लिय उँठे रहने मनय मन मी एकामता के कारण अरीर किमी जह बदाई के ममान स्थिर वन जाता था, यहाँ तक कि पक्षी भी निर्भय होरक किर पर बैठ जाने में और अपनी चीच से मिर की घुछ में शाद पदायं हूंना करने ये। ईव्यर ने निरह में अभीर हार से नजी नभी अपना महनर लमीन पर इतना यिन डाउना था कि जनदा छिउतर रस्तमय, लाह-लोहान हो जाना था । इस प्रकार प्यान, भजन, प्रायेना क्षोर आत्यनिवेदन में दिन के उदय और अस्न तक का भी प्यान नहीं रहना था, चरन्तु जब मन्ध्या समय द्वादव विवसन्दिर, श्रीगाविन्दनी वे मन्दिर और श्रीनगदम्बा वे मन्दिर में बारती शुरू होतो यो और शुग, घण्टा, झांच की एव माय आराम हानी था, तर मेरी बेदना का पार नहीं खुना था। ऐसा रूपना या रि

'हाय! हाय! और भी एक दिन व्ययं गया और श्रीजगदम्बा का दर्शन आज भी नही हजा ! ' इस विचार मे प्राण इतना व्याक्ल हो उठता था कि चान्त रहने नही बनना या । उस व्याकुलता के अविश में में जमीन पर गिर पडता या बीर जोर जीर से चित्लाकर रोता था, 'माता, याज मी तूने दर्शन नही दिया।' और यह कहकर इतना रोला-पीटला या कि चारो ओर से लोग दीड पहते ये और मेरी वह अवस्या देखकर कहते ये कि 'अरे! बैचारे को पेट के शल को पीड़ा से कितना कप्ट हो रहा है'!" हमने श्रीरामकृष्ण के चरको के आश्रय में जब रहना आरम्भ किया उस समय हमें इस सम्बन्ध में उपदेश वेते हुए कि ईश्वर-दर्धन के लिए मन में कितनी तीव व्याकुलता होनी चाहिए, वे स्वयं अपने साधनाकाल की उपरोक्त वात बताते हुए कहा करते में कि "स्त्री पुत्र आदि की भृत्यु होने पर या इस्य के छिए लोग व्यंति से पड़ी पानी वहाते हैं, पर ईश्वर का दर्धन हमें नहीं। हुआ इसके लिए क्या एक चुल्लू भर भी पानी कभी किसी की आँखो से निकला है ? और उल्टा कहते हैं— वया करें भाई ? इतनी एकनिण्डा से मगयरसेवा की, फिर मी उन्होंने दर्शन नहीं दिया! र्परवर के बर्धन के लिए उसी व्याकुलता से एक बार भी श्रीकों से आँस निकालो और देखो वह कैसे दर्शन नहीं देता।" उनके में गड़द हमारे हदय में भिद जाते थे और हुएँ मालूम पहला था कि स्वय अपने सामनावाल में उन्होंने इस बात का प्रत्यक्ष मनुगव कर दिया है, इसी कारण वे वि श्रक होकर अधिकारपूर्वक तमा दहता के साथ इस प्रकार कह सकते हैं।

सापनाकाल के प्रवम विकास में केवल श्रीजमदस्या का दर्शन प्राप्त करके ही श्रीरामकृष्य धान्त नहीं हुए । श्रीजगदम्या के मन की सहज हो प्रवृत्ति हुई। महावीर हन्मान की सी मिक्त हो तभी श्रीरामचन्द्र का दर्शन होगा, ऐना सोचकर दास्यमस्ति में पुणेता प्राप्त करने के लिए अपने को महावीर मानकर चन्हीने कुछ दिनो तक साधना की । शीरामकृष्ण कहते थे-- "उन दिना निरन्तर हनुमानजी ना ही चिन्तन नरते चरते में इतना तन्मम हो जाता या कि अपने पृथक अस्तित्व और व्यक्तित्व को भी कम ते वम बुछ समय तक पूरी तरह मूल जाता था। उन दिनो आहार-। विहारादि सत्र वार्य हनुमानकी के समान ही होते थे। में जात-बसवर वैसा करता था सो बान नहीं है। आप ही आप वैसा ही जाता था। घोती को पुंछ के अकार की बनाकर उसे कमर में ल्पेट रेता था और पूर्व हुए चउता था करू मूल के अतिरिमा और बुछ नहीं गाता था। लाते समय इनने छिन्ने निवासने की प्रवृत्ति भी नहीं होती थी । दिन का बहुतसा भाग पेड पर येंट-पर ही विताला था और 'रचुबीर ! रचुबीर !' की पुरार गम्भीर स्वर से विमा करता था। उन दिनो अखिँ भी वानर की अखि में सगान सदा चचल रहा बरती थी और अधिक आरचमें की बात तो मह है कि पीठ को रीट का अन्तिम भाग स्वामा एक इच भर यह गया था। इस विचित्र झान का मुनगर हमने पूछा, ' बचा आपने भरीर का यह आग अब तक वैसा हो है ?" उ होने सरलता से उत्तर दिया नहीं तो, महाबोर का भाव मन से दूर होते ही वह बटा हुआ भागभी घीरे धोरे वस होते छगा और अन्त में पूर्ववन हो गया । दास्त्रभाव की साधना के समय धीरामकृत्य का एक अर्भूत

दर्शन प्राप्त हुआ । वे कहते में, " तुन दिनो एव दिन में मोही

पंचवटी के नीचे बैठा था । उस समय में कोई विशेष ध्यान या चिन्तन करता था सो बात नही है, सहज ही वैठा हुआ था। इतने में वहाँ एक अनपम ज्योतिर्मयी स्त्रीमृति प्रकट हुई और उसके दिव्य तेज से वह स्थान प्रकाशित हो गया । उस समय केवल बह स्त्रीमृति ही दीखती थी, इतना ही नही, वरन् वहाँ के वृक्ष, झारियों, गुगा की घारा आदि सभी चीजे भी दीख रही थी। मैने यह देखा कि वह स्नी कोई मानवी ही होगी, क्योंकि त्रिनयन आदि दैवी-लक्षण उसमे नही थे, परन्त प्रेम, द्रात, करुणा, सहिष्णुता आदि विकारों को स्पन्ट दिखानेवाला उसके समान तेणस्वी और गम्भीर मुखमण्डल मैने वही नही देखा । यह मूर्ति मेरी और प्रसन्न दृष्टि से देखती हुई धीरे घीरे आगे बढ रही थी। मैं चिकत होकर यह सोच रहा या कि यह कौन होगी ? इतने ही में कही से एक वडा भारी वन्दर " हव । हव । " करते आया और उसके चरणो के सभीप बैठ गया, त्योही मेरे मन में एकाएक यह आया कि 'अरे यह तो सीता है, जन्मद विनी जनकराजनिदनी, राममयजीनिता सीता है। मन मे ऐसा निश्चय होते ही आमे बढकर उनके चरणों में में लोटने बाला ही था कि इतने में, बही पर वे इस (अपनी ओर उँगली दिखाकर) शरीर में प्रविष्ट हो गमी और जानन्द और विस्मय के कारण में भी वाह्यश्रापश्चय वन गया। घ्यान चिन्तन आदि कुछ भी न वरते हुए इस प्रवार विसी का भी दर्शन उस समय तक नहीं हुआ था। भीता का ही दर्शन सर्वप्रथम हुआ। (बुछ हँसकर) जन्मद खिनी सीता का ही इस प्रकार प्रथम दर्शन हुआ, इसी कारण मैं समजता हूँ, जन्म से लेकर मैं भी उन्हीं के समान द ख भोग रहा हैं।" तपश्चर्या के योग्य पवित्र स्थान की आवश्यकता शालूम पड़ने

784

दिया। उन्होने तुरन्त बाग के भर्ताशारी नागन माली को पुकारा और उस ढेर की सीचकर किनारे पर लाने के लिए यहा। श्रीरामकृष्ण पर भवींमारी नी वडी निष्ठा थी और उनकी सेवा

करने में उसे वहा आनन्द जाता था। वह झट उस फाँटे ने ढेर को किनारे खीच लाया । श्रीरामकृष्ण देखते हैं तो उसमें घैरा बमाने लायक काँटे तो वे ही, परन्तु उसमें रस्सी और कुल्हाडी आदि घेरा बनाने को सभी आवश्यक सामग्री भी थी । यह देख-कर उन दोनो को वडा अचरज हुआ और इन पौघो की रक्षा के लिए ही श्रीजगदम्बा न यह सामान सेजा है, यह विश्वास हो गया ।

भर्ताभारी तुरन्त काम में लग गया और उसने हों। घरा वना डाला । तव श्रीरामकृष्ण निश्चिन्त हए । जानवरी से बचाने का प्रवन्ध हो जाने पर बीध्न ही तुलसी और अपराजिता के पौधे बढकर इतने घने हो गये कि पचवटी में यदि कोई वैठा हो तो बाहरवाले मन्य को भीतर का कुछ नहीं दिलायी देता था। श्रीरामकृष्ण ने मधुरबाबू से भिन्न भिन्न शीधों की पवित्र घृलि मँगाकर इस पचवटी में विख्वा दी।

दक्षिणेश्वर में राती रासमणि के विशास कासी मन्दिर वनवाने का समाचार वंगाल व सर्वेत्र फैंख जाने से गंगासागर, जगहाय आदि तीथों को जाते रामय और वहां से छौटते हए प्राय सभी साप, सन्याती, वैरागी आदि वही कुछ दिनो तक ठहरने लगे !

शीरामकृष्ण यहते ये कि इस समाज में सब प्रकार के सबें श्रेणी के साधक और सिद्ध पूरप होते थे। उन्हीं में से एक साथ से रुगभग इसी समय उन्होंने हठयोग की साधना सीखी । हठयोग की सब कियाओं की स्वय साधना कर चकने तथा उनके फला-फल का प्रत्यक्ष अनुमन प्राप्त कर छेने पर भी ने हठयोग की

बीरामङ्ख्यलीलामृत साघनान करने का ही उपदेश दिया करते थे। हममें से कोई कोई हठयोग की कुछ वाने पूछा बरते थे, तब वे बहुने थे, "सब साधनाएँ इस बाल के लिए नहीं हैं। बरियुग में जीव जल्पाय

और अजगतप्राण होता है। हडयोग वा अस्याम वरके शरीर दुड बना रेने के बाद फिर राज्योग का अन्यास करने और ईस्पर की मिनन करने के लिए इस यग में समय कहाँ है ? इसरे सिवाय हठयोग का अम्यान करने के लिए विसी अधिवारी गुरु हे समीप

२१६

बहुत समय तक निवास करके आहार, विहार आदि सभी विषयो में उनके कहने के अनुसार विद्योप कडे नियमों के साथ चलना चाहिए। नियमो के पारन में घोड़ी भी भूछ हाने से साधक मे शरीर में रोग अत्पन हो जाना है और साधर की मृत्यू होने की सम्भावना रहती है। इसींग्लि इन सब के करने की कोई आव-

स्पनता नहीं है। एक बात और भी यह है नि प्राणायाम, रूम्भन आदि ने द्वारा वायु ना निरोध सरना पडता है। यह सब मन के ही निरोध करने वे लिए है। भक्तियुक्त अन्त करण से यदि

ईरवर दा च्यान दिया जाय तो मन और प्राण दोनो ही आप ही आप निरुद्ध हो जाते हैं । कियुग में प्राणी अल्याय और अल्प शक्ति-वाले होते हैं, इस कारण भगवान ने हुपा बरने उनके लिए ईरवरप्राप्ति का मार्ग सरल बार रसा है हिमी-पुत्रादि के वियोग से प्राण जैमा

च्याकुल हो उटना है और दसो दिशाएँ दूग्य मालून पडती है, वैसी ही व्यानुरता ईश्वर के लिए यदि विसी के मन में केवर चीवीस घण्टे तन टिक सके तो इस युग में अने ईश्वर अयस्य ही

दर्शन देंगे।" हम वह चुने हैं ति हरधारी योग्य पण्डित और निष्ठायान बैप्लव थे । राधा-मोरिन्दजी ने पुजारी ने पद पर नियुन्त होने

के पूछ दिनी शाद वे तन्त्रोनत वामाचार की साधना करने नगे।
यह बात प्रकट हीने पर ओम इस विषय में काना-कृती करने
लगे, परस्तु हरूकारी की वाक्सिटि होने के कारण उनने शाम के
दर से कोई मी मह बात जबके सामने कहने का शहस नहीं
करता था। बोरे घोरे कीरामहरण के वाग में यह वात पहुँची।
धीरामहरण स्पाटवेचता थ। उनने पास मीकर कुछ और वाहर
कुछ, यह कभी नहीं था। उन्होंन इक्सारों में एक दिन नह दिया,
"तुम तन्त्रोक्त साधना वरते हा, अत लोग तुम पर हँगते हैं।"
यह सुनतर इक्सारी विराट पड़े और सेले, "तू मुसरी छोटा
होजर करी एसी अवका वरता है। तेरे गूँह से कुछ कोरों का
कहाना सुनह साक्ष्म वराने के हेतु मैने कहा वा"—पेसी बहुतक्ती
सार्त वहकर औरामहाम्म वराने के हेतु मैने कहा वा"—पेसी बहुतक्ती
सार्त वहकर औरामहाम उन्हों समझ करने का प्रयत्न करने करे,
परस्तु ससमय इल्डापी ने उनकी एक भी नहीं मुती।

इस घटना के बाव एर दिन रात को ८-९ वर्ग के क्लाक्षण सीरामक्ष्मण के कालू से सम्बन्ध कृत निकारक र मुख्यामों से क्लाक्षण साइस रिएम्से क्ला । शीरामक्ष्मण कहते के----''उस सुल कार या सिक्कुल कान्य वाहर रिएम्से क्ला । शीरामक्ष्मण कहते के---''उस सुल कार या सिक्कुल कान्य वाहर कार का सिक्कुल कान्य वाहर कार के सिक्कुल कान्य वाहर कार के सिक्कुल कान्य के सी पोटकी स्वक्त र प्रकृत के लगा। मूँह में रई या वपडे की पोटकी स्वक्त र एक कि बात से साम सिक्ट से कि बात के अपन कि साम सिक्ट से रेक्ट बात से सी पोटकी स्वक्त र स्व मुद्द र र साम सिक्ट से साम सुला बादि समायन कर रहे थे। यह बात गुरुवर उन्हें भे दर साम बीर से वुरस्त दीड आयें। उन्हें देशते ही भेरी जीक्ष डबडबा बीर से वुरस्त दीड आयें। उन्हें देशते ही भेरी जीक्ष डबडबा बीर से वुरस्त दीड आयें। उन्हें देशते ही भेरी जीक्ष डबडबा बीर से वुरस्त दीड आयें। उन्हें देशते ही भेरी जीक्ष डबडबा

गर्या और में बोला, 'भैया! द्याप देवर तुमने मेरी ईनी दता कर दी, देखी भटा ?' मेरी यह जबस्या देखकर वे भी रो पहे!

"उस दिन वालीमन्दिर में एक अच्छे सीघू आये थे। यह समाचार जानवर ने मी नहीं आये और रक्त ने रन तथा रक्त निवन्त ने के स्थान की परीक्षा वरने यों?, 'इसे मन। रक्ता बाहर निक्त गया, यह बहुत अच्छा हुना। मानुक्त हुन हुन हुन पीच-साधना करते हो। इस साधना ने प्रमान से मुचुन्न का मुख सुन्कर रायिर का रक्ता मिर की ओर वट रहा पा मी गिर में न पहुँचवर बीच ही में मूँह से बाहर निवन्न ज्या। यह मय-मुख अच्छा हुना। यह सून अगर मस्तक में चट जाना, जो तुन्हें जडसमाधि प्राप्त हो जातो और वह समाधि कुछ भी करने से नाम होती। प्रतीत होता है कि मुन्हार देशार पीज-रक्ता का मुख विस्त्र कार्य होना है, इसिन्य सवट से नुन्हे सवा निवा है।" जब जन साधू ने इस प्रकार ममझाया तब मूसे धीरज हुमा।"

ै इस तरह हल्गारी का गाप उस्टा वरदान बनकर धीरामकृष्ण

के लिए फलीभूत हुआ।

हल्यारी वे साम श्रीरामहत्त्व वा व्यवहार बदा मपुर था। हल्यारी श्रीरामहत्त्व वे वचेरे भाई ये और उनने आयु में कुछ बढ़े थे। सन १८५८ वे लगभग वे दिश्लोरवर आये और उन समय से सन् १८६५ तब श्रीरामहत्त्व वे स्वार्य नार्य करते रहे। अर्थार् और सम्बद्ध के स्वार्य नार्य करते रहे। अर्थार् और सम्बद्ध के सामनावर के ने लगभग सार्व सात् वर्ष तव वे वहीं थे और उन समय की मारी परनाएँ उनकी और्सा के सामने हुई। श्रीरामहत्त्व वे मूँग से हमने ऐना मुना है कि वे श्रीयुत तीनापुरी के साथ बच्चाहमरामादन आदि वैदान्तशास्त्र के यन्यों पर चर्चाकिया करते थे। तो भी ऐसा

दीसता है कि उन्हें श्रीरामकृष्ण की उन्न आध्यात्मिक अवस्या का अच्छा परिचय प्राप्त नही हजा था । हलघारी बडें निष्ठावान और आधारसम्पद्म थे. इसी कारण भावावेश में आकर श्रीराम-कृष्ण का अपनी घोती, जनेक कादि फेक देना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें मालुम पडता था कि हमारा छोटा भाई खेच्छा-

चारी या पागल हो गया है । हृदय नहता था, "उन्होने कभी कभी मझसे कहा भी कि- हुदू! अरे । यह इस तरह जने क निकाल डालता है, घोती छोल डालता है यह तो बहुत बुरी बात है। अनेक जन्मों के पुरुष से वही बाह्यण का शरीर मिलता है। पर इसे देखों तो सभी आचरण विपरीत है। इसे तो अपना बाह्मणस्य भी छोड देने की इच्छा होती है। ऐसी इसकी कीनसी जन्म अवस्था है नि जिससे यह इस प्रकार स्वेच्छापार करता है ? हुद्र ! देख रे भाई ! यह तेरा ही योडा-वहत सुनेगा । तू ही

इसे इस विषय में बुछ समझा दे और यह इस प्रकार की चाल न चले, इसका तुझे ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि बने और उसे बांधकर रखना भी कुछ उपयोगी सिद्ध हो तो वैसा उपाय भी तूझे करना चाहिए' । ' पुजा के समय के उनके तत्मय भाव, उनकी प्रेमाध्यारा,

भगवद्गुणथवण में तनका उल्लास आदि देखकर हलवारी की वडा अचरन होता था और वे मन में सोचते थे कि हमारे छोटे भाई की ऐसी अवस्था ईश्वरी भावावेश के कारण ही होनी चाहिए: नयोनि अन्य निसी वी ऐसी अवस्था नही होवी । इसी प्रकार जन पर हृदय की भी ऐसी निष्ठा देख वे चित्त होकर कहते पे, "हुदू <sup>†</sup> तू कुछ भी कह ! तुलको उसके बारे में कुछ साक्षात्कार अवस्य हुआ है, अन्यकात् उसको इम प्रकार सेवा कभी नहीं करता।"

इस प्रवार हलवारी के यन में थीरामहत्त्व की उच्चावस्था के सम्बन्ध में सदा दुविया रहा करती थी । श्रीरामकृष्ण वहने थे, ''जर में बालीमन्दिर में पूजा करता बा उस समय मेरा सन्मय माब देख हण्यारी मुख हारर वर्ड बार रूते थे---"रामरूच्या वय मैने सुमें निदिनन रूप से पहचान लिया । ' यह मूनगर में बभी-मभी हुँमी में कह देता या, 'देनियें । नहीं ता किर और मुख गोरमाल ही जायगा । वे बहने थे, 'अब मै तुमे नहीं भूर मपता, अब मू मुझे थोगा नहीं दे मक्ता, मुझमें निस्त्य ही हैरनरी आनेग है अब मुझे तेग पूरा परिचय मिर गया 1' यह मनवर में बरता था 'चना, देया जायगा।' अवस्वात हनपारी मन्दिर की पूजा समान्त करने एक चटकी भर नाम सँघ रेनी और जब अध्यारमरामावण या भागवत या गीता पदा बैटने, तन तो अपनी विद्वता ने अभिमान ने माना एन जिलगुर ही भिन्न व्यक्ति बन जाते थे । उम मुमय मै उनरे पाम जाना और पठार, 'बादा, तमने जो कुछ गास्त्र में पढ़ा है दर सभी अवस्थाओं का अनुभव मैंने म्बर निया है और इन सब बाती को में समस्ता भी हैं। यह मुनते ही ये बार उठते था, 'बार रे मर्ग ित इन गर बाता को बबा समासना है ? तन में स्तव अपनी थोर उँगरी दिगारर महता या---'मच बहना हुँ इस धरीर में जो एक ध्यक्ति है यह इन मत्र बाना का मल समझाया करना है। तुमने अभी ही बहा या हि मुझमें ईस्तरी आनेश है और बही ये मन ताने गमता देता है। यह मुकार वे और भी बढ़ होते में और गरने में, च र. च र. मर्गे वही वा । वित्यय में वन्ति ने निवाय देखी अवतार होन की बात झास्त्र में और कहाँ पर हैं ? तुझ उभाद हो गया है, इसी नारण तेरी यह अभात्मक कलाना हो पयी है। तब म हैं कर कहता चर तुम तो अभी ही नहते में कि बद में घोखा नहीं का गकता ? पर गह सुन कीन ? एखी वात एक वार महा दो बार नहीं जानों वार हाती थी। फिर एक दिन कहींन मूच चचनदी के बढ़ का एक "शक्का पर कैंटलर रुप्युक्त करते हुए देखा। उस दिन से इनमारी प्रकार हो रूपी वि मूझ बहाराहास नग गया है।

हलवारी क पुन की मृथु वा उच्छ कपर हो ही चुका है। उस दिन से उनकी यह भावना हो गयी कि धीकाला तुमागणमया या तामसी ह---एक दिन बातबात के सिरुसिस म व धीरामकण स कह भी गयानि उप्रसी मूर्ति की उपासना करन स क्या कमी आध्यात्मिर उन्नति हो सफतो है ? एमी देवी की सू इतनी बारा भना क्या के ता है यारामकृष्ण न इनका कहना सुन लिया भीर उस समय बोर्ड उत्तर नहीं दिया परन्तु उहे अपन इप्ट देवता की निदा मुनकर वहुत भूरा ज्या । वे वसे ही कालीमन्दिर म चल गय भार रोते रोते थाजगदम्या स घोळ-- माता। हलभारी वह पास्त्रज्ञ पण्डिम ह व तुझ तमोगुणसयी कहत ह रपा तू सनमुच वसी है ? तदनन्तर श्रीजगदम्बा क मुख से इस विषय का ययाय तत्व समनत ही अत्य त उल्लास श्रार उत्साह से वे हलधारी के पास दौड़ मय आर एकदम उनके कथ पर बठकर उमन्त के समान उनमें बार वार बहुन का माता को तामसा बहते हुई ? वका माता तामसी हु ? यरी माता तो सव कुछ ह-- विमूणमयी और गृह सत्त्वगुणमयी है। शीराम कृष्ण उस समय भावाविष्ट य । उनके बालव स और स्पन्न से उस

आसन पर बैठे पूजा कर रहे ये। धोरामहत्त्व की यह बात उन्हें

रेश्र

जैंच गयी और इनमें (श्रीरामकृष्ण में) श्रीजगदम्बा ना आविर्माव होना उन्हें पूर्ण निरुवय हो गया। अपने समीप रगी हुई पूजा की सामग्री में से चन्दन, फूल लेशर उन्होने घडी भिनत ने साथ श्रीरामगृष्ण के चरणो में समर्पित किये । योडी देर बाद हुदय भी वहाँ आ गया और हलघारी से बोला—' मामा, आप पहा परते है कि रामकृष्ण को भूत लगा है। तब फिर आपने उनकी पूजा क्यों की ?" हलधारी बोले, "क्या वहूँ हुदू । उसने वालीमन्दिर से लौटकर मेरी कैसी अवस्था कर दी । अव तो में सब भूल गया। मुझे उसमें सचमूच साक्षात् ईस्वरी आवेरा दिखायी दिया। हुदू । जब जब मैं वालीमन्दिर में जाता है तब तब वह मेरी इसी प्रवार विलक्षण अवस्था कर देता है। मुझे तो यह सब बड़ा चमल्कार मालूम पडता है। मैं इसे विसी प्रवार हल नहीं वर सबता।" इस प्रकार हरूपारी श्रीरामकृष्य में ईरवरी प्रकाश का अस्ति व बारम्बार अनुभव करते हुए भी जब कभी नास की चटकी लेकर दाास्त्रविचार करने लगते तब अपने पाण्डित्य के अभिमान में

मूलकर पून अपनी पुरानी धारणा पर छौट आते ये। इसने यह स्पप्ट दीराता है वि मामनाचनासक्ति नष्ट हुए बिना बेदल बाह्य भीवाचार और शास्त्रज्ञान के द्वारा बहुत कुछ कार्य नहीं गयता और मनुष्य सत्य सत्त्व की धारणा नहीं बर सकता। एक दिन वालीमन्दिर में निसारियों वा मोजन हुआ। श्रीरामष्ट्रप्प ने इन सब भित्यारियों को नारावण मानवर उन लोगों का उन्टिप्ट भी उस समय भक्षण निया। यह देलकर हलधारी बुद्ध होकर श्रीरामकृष्ण मे बोले, "मूर्व" वू तो अस्ट हो गया । तेरी एड-

223

कियाँ होने पर उनका विवाह कैसे होगा सो में देवूँना।" वैदान्त-ज्ञान का अभिमान रखनेवाले हल्कारी वी यह वात सुन श्रीरामकृष्ण दु खित होकर कहने छगे, "अरे दादा। वाह रे अर्प्यपण्डित। तुम्ही तो फहते हो कि 'द्यास्त्र जगत् को मिथ्या कहते हैं और सर्य

पुरते में बहुा-दृष्टि रक्षनी चाहिए। विश्वा तुम समझते ही कि मैं भी तुम्हारे समान 'जगत् को मिथ्या' कहुंगा और उत्तरसे लडके-बन्ने भी मुसे होते रहेगे विषकार है तुम्हारे इस बारनतान को।" कभी कभी हलधारी के पाण्डित्य से क्सकर बालकस्वभावबाले

श्रीरामकृष्प किक्तंत्र्यमूढ हो जाते ये और श्रीजगदस्या को सम्मति लेने के लिए उसके पास दोड जाया करते ये। एक दिन हरुवारी ने उनसे कहा, "शास्त्र कहते हैं कि ईव्यर भावामाव से परे है, तव तू भावावस्या में जो ईस्वर के रूप आदि देखता है, वे सव मिष्या है।" यह सुनकर श्रीरामकृष्ण के यन में भ्रम ही गया।

इससे उनको कुछ भी न मूलन लगा। वे कहते ये—'ति मूसे मालून होने लगा कि भावावेदा म मूले जो दर्शन हुए और जो वाते मैंने सुनी वे सभी झूठ है? बया माता ने मुझे ठग लिया? इस विचार से मेरा भन करफन व्याकुल हो उठा और मैं रोते रोते कहने लगा—'माता! बया किसी निरक्षर मुंक को इस सम्बन्ध रुपती हो?' रोने का वेग उस समय किसी भी प्रकार से नहीं रुकता था! कुछ समय बाद मेरे वहाँ बैठकर रान से उस जगह

से पूर्जा निकलने लगा और उस पूर्ण से आसपास की सब जगह भर गयी। योडी देर भे उस पूछ-समूह में एक मृत्दर गौर वर्ण की मुखाइति दिसायी देने लगी। वह मूर्ति कुछ समय तक भेरी और एकटक देखती रही, फिर गम्भीर स्वर से तिवार वोली, 'अरे। तु भावमुखी रह।' इतना वह कुछ समय बाद वह मूर्ति उसी पूरें में मिलकर अदृत्य हो गयी। वह युवी भी शतमर में लुप्त हो गया। तब मुझे उस समय इन शब्दो को सुनदर वडी शान्ति शाप्त हुई।"

थीरामरूष्ण ने साधनाबरन व जीवन पर जितना ही विनार किया जाय जतना ही स्पष्ट दिसता है कि यद्यपि कालीमन्दिर में बहुतो वी यह धारणा थी कि उन्हें उन्माद हो गया है पर निशाप ही मह उत्माद मस्तिप्त के विकार या किसी राम क मारण जरपन नही हुआ था । और वह उत्माद था ही नहीं, दरनृ दिव्यो न्माद या । यह तो उनके ईश्वरदर्शन में लिए अत्त वरण में उत्पन्न हानेवाली प्रचण्ड व्याकुलता थी। इसी व्याह्मलता मे प्रदल वेच से वे उस समय अपन आपको सम्हाल नहीं गुपत थ समा किसी जन्मत ये समान स्वैर वर्ताव गरत व । ईस्वर-दर्मंग ये लिए उनके प्रदय म निरन्तर प्रकड़ ज्वाल उठा भरती थी। इसी पारण ये साधारण कोगो से सहसारिय बार्ताञाप नहीं परत थे। यस इसीजिए सय लोग उन्ह उन्मादग्रस्त वहा गरते ये। हम सासारिक लोगा की भी कभी वभी किसी मामली बात के लिए एसी ही अवस्था ही जाती है। यदि ऐसी बार्ता में जिए हुमारी व्यादुलता कभी बढ जाम और चिन्ता वे बारण सन्त-हाबित मर्हादा के बाहर चली जाब, ता हमारा भी आनरण बदर जाता है और मार में एन और नाय में दूसरा हाने ना भदा मा स्वमाय भा बदन जाता है। इस पर यदि बाई यह बरे वि "सहनयभित की मीमा भी ठा सब में एक्सी नहीं होती । कोई बोटेंमे ही गुब-दु प में विनयुन जवान्त हा उठना है तो मोई बड़े सुप्र-दु ल में भी सदा पर्वत के समान अवस रहना है। अह थीं रामकूरण की सहनशक्ति कितनी भी यह कस समझ पडे रे"

इसका उत्तर यही है कि उनके जीवन की कई बातों का विचार र रते से यह स्पष्ट हो जाता है कि जनमें सहनव्यक्ति असाधारण थी। वेलों, वे साधनाकाल में पूरे वारह वर्ष तक आया पेट साने पर या उपयस्य करने पर और अनिवास्था आदि विलक्षण स्पिति मं भी एक समान स्थिप एक सनते ये—कितनी ही वार कतुल सम्पत्ति जनके चरणों के समीप आ जाने पर भी उनहोंने उत्ते 'ईक्टरप्राप्ति के मार्ग में महान् वायक' समझकर पैर सै दुक्रा विमा—इन सब बातों से उनके स्रीर और मन में अस्यत्य वल और असाधारण शक्ति का होना स्पष्ट रूप से विद्ध होता है।

इसके अतिरिक्त उस काल के उनक जीवन का विचार करने से मालूम होता है कि घार विषयासम्त कोय ही उन्हें उत्माद-प्रस्त समझते थे। एक मयुरवाबु की बात छोड दीजिये ही जनकी सबस्या की तर्कमुक्ति द्वारा परीक्षा करनैवाला कोई दूसरा मनुष्य उस समय दक्षिणक्वर में था ही नही । धीयुत केनाराम भद्र श्रीरामहण्या को मन्नदीक्षा देकर वही अन्यन चले गये थे और फिर कीटे ही नहीं । उनने बारे में हृदय से या और किसी इसरे से कोई समाचार नहीं मिला । बालीमन्दिर के लोभी और अधिक्षित नीकरचाकरों के लिए श्रीरामक्रप्ण की उच्च सबस्या का समझना असम्भव था । तव हो उस समय धोरामक्रण की उच्च अवस्था के राम्यन्य में वहाँ आनेवाले साधसन्तों के मस को ही भागना होगा । हृदय तथा अन्य छोय और स्वय श्रीरामकृष्ण के कहने के अनुसार तो यही दिखता है कि उन्माद कहना तो दूर रहा श्रीराम-कुष्ण की अवस्था बहुत उच्च थेणी की थी और उन सभी लोगो का मत भी यही या।

इसके बाद की घटनाओं पर विचार करने से दिखता है कि

करते में उस समय झारीरिक स्वाह्म्य के लिए उन्हें जो भी उपाय यताया जाता था वे उसे तुरन्त करने उसते थे। फिर वे स सम्बन्ध में अपना हठ नहीं रसते थे। यदि चार शोगों ने वह दिया कि इन्हें रोग हो गया है, वैद्य की सलाह लेगी चाहिए, ती वे इस वात को भी मान छेते ये। यदि विसी ने यह दिया वि इन्हें कामारपुक्र अपनी माता के पास के जाना चाहिए, वे उसे भी मान गर्ये । विभी ने वहा विवाह बरने से उनका उन्माद दूर होगा, तो इसे भी उन्होंने अस्वीनार नहीं विया, तब ऐसी स्थिति में हम कैंगे कह सकते हैं कि उन्हें उनमाद हुआ था ? इसके सिवाय ऐसा भी दिखता है कि क्यिमी छोगी से भीर सासारिक व्यवहार गी बाते वरनेवालो से सदा दूर रहने गा प्रयत्त करते रहने पर भी जहाँ वही बहुत से लाग एकतित होगर देश्वरपूजा, कीतन, भजन कादि वरते हो यहाँ ये अवस्य जाते थे। बराहनगर के दशमहाविद्या के स्थान पर, यात्रीबाट वे श्रीजग-दम्बा के स्पान पर तथा वानीहाटी ने महोत्सव आदि में वे बारम्बार जाते थे। इससे यह भी साप्ट होना है कि उन्हें उत्साद मही या । इन स्थानी में भी भिन्न-भिन्न साधका के साथ उन्हों भेंट-मुलावात और वार्तालाप हुआ बरता या और इनके सम्बन्ध में को पुछ बोडाबदुत हमें मालुम है उसमे भी साधा साहत्रश रोम उन्हें उच्च धंषी ने ही पुरूष क्षामझते थे। श्रीरामरूपण जय पानीहाटी महात्तव में सन् १८५९ में बर्वे हुए में तब वहीं विन्यात वैष्णवचरण में उन्हें देगाउँ ही जावे असामान्य मोटि में महापुरिष हाने के लक्षणों को पहुचान किया और थीं बैंगाव-भरण ने पह दिन उन्हीं ने सहवास में बिनाया । उनी सात-

प्रयम चार वर्ष की बन्ध घटनाएँ पोने का सब प्रवन्ध भी स्वयं उन्होंने किया । इसके वाद तीन-

220

चार वर्ष में उनकी और श्रीरामकृष्ण की पूनः भेंट हुई और उन दोनों में बड़ा स्नेह हो गया । इसका ब्तान्त जागे है ।

इन्हों प्रथम चार वर्षों की अवधि में कामकांचनासित को पूर्ण रीति से नष्ट करने के लिए श्रीरामकृष्ण ने वहुत सी अद्भुत साधनाएँ की और उन्होंने इन सब शत्रकों पर पूर्ण विजय मी

प्राप्त की । ईदवरप्राप्ति के मार्ग में काचनासक्ति को बहुत वहा

विघ्न जानकर उन्होंने उस आसक्ति को दूर करने के लिए निम्नलिखित साधना की:---

एक हाय में मिट्टी और दूसरे हाय में कुछ सिक्के छेकर वे गंगाजी के किनारे बैठ जाते वे और कहते थे-- "अरे मन! इसकी पैसा कहते हैं; इससे अनेक प्रकार के सांसारिक सन्व प्राप्त हो सकते

है। गाड़ी-चोड़े, दास-दासी, रूपडे-रुते, तरह तरह के खाने-पीने के पदार्थ और सब प्रकार के ऐश-आराम के सामान इस पैसे से मिल सकते हैं; पर ससार के आये से बचिक झगड़े भी इसी

पैसे के कारण होते हैं। इस पैसे को प्राप्त करने के लिए कप्ट उठाना पड़ता है, इसकी रक्षा करने के लिए थम करना पड़ता है। इसके नाय होने से दू:ख होता है तथा इसके होने से अभि-मान उत्पन्न होता है। इससे कुछ परोपकार तो हो सकता है, पर इसके द्वारा ईस्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। बरे मन !

जिस वस्तु में इतने दोप हैं और जिससे ईश्वरलान होना तो दूर रहा, बरन् ईश्वरप्राप्ति के मार्ग में विघ्न उत्पन्न होता है, ऐसी वस्तु रखने से क्या टाम ? उसका मूल्य और इस मिट्टी का मूल्य एक समान है; अतः इस पैसे को ही मिट्टी क्यों न कहा जाय ?"

ऐसा कहते हुए वे अपने हाय की उन चीजों की अदल-यदल

चीराम<u>ङ</u>्ग्लक्षीक्षामत विया करते ये और "पैसा मिट्टी, मिट्टी पैसा" इस प्रकार लगा-तार महते हुए, ईरवरलाम नी दृष्टि से दोनो ना मृत्य एक समान मानवर, अपने मन में पूर्ण निस्त्रय वरवे, मिट्टी और पैस को मिलाकर सब गगाजी में केन देते थे। इस अद्भुत साधना ने वाद वाचनासन्ति पर उन्हें गाया,

274

विसी दूसरे को नहीं हुई होगी । पैसे की तो वात भी उन्ह सहन नहीं होती थीं । मयुरपाबू, ल्य्मीनारायण मारवाडी आदि ने उन्दे चरणो में अपार सम्पत्ति लागर समर्पित बार दी, पर इसकी आर उन्होंने देगा तब नहीं । इतना ही नहीं बरन् एवं बार मयुरवानू ने बहुत वडी रक्ष उने के जिए उनने आग्रह निया

वचन और मन से एसी पूर्ण विजय प्राप्त हुई जैसी बाज तर

सन "मुझे विषयासकन वरना चाहता है ?" वहते हुए उसे भारने दौड़ । श्रीरामकृष्ण नै क्षेत्रल मन मे ही बाबनासकिन वा श्रिपार दूर कर दिया या सा नहीं, धरीर स भी उन्हाने क्षमता पूर्ण स्वाग मर दियाथा। जैसे पैस का विचार उनके मन का महन नहीं होता या उसी प्रतार पैसे का स्पर्य भी वे मह नहीं सकते थे। स्तर्ग हा जाने पर उनके हाय पैर वायुरोय ने पीडिन हाने मे

समान टेबे-महे हा जात ये और उनना क्वामान्छ्याम बन्द हो जाता था । एक दिन स्वामी दिवेबानन्द आदि मन्यामी पंदनी को त्याग की महिमा समझात हुए व बाउँ त्याम बावा, बान शीर मन म हाना चाहिए । स्वामी विश्वानन्द वह गानी गमाव में होने में कारण उन्होंन अपने गुरुदेन की परोक्षा करने की ठानी । योदी दर बाद अपने जिम्मर पर मे उदार श्रीगमरूपा

बाहर गये । स्वामीजी ने झट उनते विस्तर ते वीचे एक स्पया दार दिया और इसना परिणाम वही उत्तुवना है देगन में रिए

वैठ गये । ज्योही श्रीरामकृष्ण छौटकर अपने विस्तर पर बैठे त्योही उनके शरीर में कुछ चुमता हुआ सा जान पडा और वे

२२९

चिल्लाकर विस्तर से अलग खड़े हो गये । उनने सर्वाग में पीड़ा होने लगी थी । विवेकानन्दर्भी के सिवाय असली वात किसी को न मालम होने के कारण सब लोग उनके विस्तर में सुई, अल्पीन, कौटा, विच्छु आदि देखने लगे । विस्तर के कपड़े झाडने पर एक रपया 'खन' से आवाज वरता हुआ नीचे गिर पडा । उसे देखते ही श्रीरामकृष्ण सब बात समझ गये । इस खोज-इंड में विवेका-नन्दजी भाग न लेते हए चोर के समान एक ओर अलग खडे थे। इतने में ही श्रीरामकृष्ण की दृष्टि उनकी ओर गयी और उन्हें अपने शिप्य का यह कौतुक मालूम हो गया। वे सदा सब से यही कहते थे--''कोई वात में वहता हूँ इसीलिए उस पर विश्वास न किया करो, जब तुम्हारे अनुभव में वह बात आये और जैंचे तभी उस पर विश्वास करो।" ये यह भी कहा करते थे, "साध

की परीक्षा दिन में करो, रात में करो और तभी उस पर विश्वास करो।" अन्तिम दिनो में उनका यह काचनत्याम उनके शरीर में ऐसा भिद गया था कि पैसे की तो बात ही दूर रही किसी घातू के वर्तन को भी वे स्पर्न नहीं कर सकते थे। भूलकर भी यदि उन्हें धात के वर्तन का स्पर्श हो जाय तो विच्छू के डक मारने के समान उन्हें भारीरिक पीड़ा होती थी। इसी नारण वे मिट्टी के वर्तन ही उपयोग म लाते थे । यदि चातु का वर्तन हाथ में लेना

ही पडता था, तो कपडे से लपेटकर हाथ में लेते थे। काचना-सिक्त का मन से त्याग कर देने पर वह त्यागवृत्ति उनके अस्थि-मौस में विलक्षण रीति से प्रविष्ट हो गयी थी।

यामासेबित पर विवय प्राप्त व रते ने लिए वे बहुत दिनों का स्वय ही स्पेबिए में रहे। उन दिनों उनसी बोन बान आदि गरी स्थनहार दिखा में मधान हुआ बरते थे। स्वीजति वो कार मानुसार वेर अध्य सब में देगना उनसे लिए अमस्य हो गया पा इस अध्या के लिया बुताल हम आमें उरकर मधुर साव-साधना है आधाल से लियों।

माव-साधना है अध्याय में लियाँगे 1 अभिमान दूर वरने वे लिए उन्होंने भी अनीविश माधनाएँ थी। क्षाय में आड न्दर वे मन्दिर न बहात का स्वय सारते में। उनी बाद उन दिना बर्न मुदर और रूखे एर्ख में। दन धाला स व रास्ते, चीर आदि वा आहर र नाफ बरते वे । सारते समय महते ये, 'माना मेरा नत अभिमान नष्ट बार दे । भगी री भी मैं श्रेष्ठ हुँ यह लिमान तुन मेरे मन में न शाने दें। ' क्षपते की मार्ग में मीच जानका जिलारिया की क्वत उठते पर वै उस स्थान की स्वय नाफ करते ये तया मिलारिया की नागी-यण-भव जान उत्तर हरिट्रप्ट का प्रमाद मानवर प्रत्न गरने थे । मुख दिनी तक ता वे जिल्हार गावर गावन पहुर उठ जात सा कीर आमपाप के पामानों का साहकर माथ कर दरे थे, और माहते समय बहुते थे 'साता । मेरा सब अमिमान बिल्कु" नष्ट गर दे।"

एमी अमेरिक माधनायों न उनका सहकार समुद्र नाट है। यहा था। उनकी यह दृढ़ पारणा थी हिंगे के बाँडे स्वत प्राचित नहीं हूं, भेदर माना व्यवस्था क हाथा थी पुत्रनी हूँ। हो गत माधनाआ थे उन ममस उनते हुदेव में हैरान्यानि वे लिए दिनती तीय व्यानुस्ता थी और दिसी वार्च व बस्ते का निस्वय होते ही उने मनसाना हानसंगा मिछ बस्त के रिका व विजय प्रमत्न करते थे, यह स्पष्ट दिखेगा। साथ ही यह भी ध्यान में बा जामना कि किसी दूसरे से विना विश्वेष सहायता भाषे केवल अपने हृदम की व्याकुलता के वल पर ही उन्होंने श्रीवनस्मा ना दर्शन प्राप्त किया था। जब इस प्रवार के साधनावों का प्रतक्ष फल प्राप्त कर चुके, तव वाद में वे अपने अनुवन की गृहमावय और सास्त्रवायय से एकता विद्व करने के उत्तीग में लगे।

धीरामकृष्ण कहते थे--- "त्याग और सयम के पूर्ण अभ्यास द्वारा मन और इन्द्रियों को वश कर लेने पर अब साधक का अन्त -करण शुद्ध और पवित्र हो जाता है तव उसका मन ही गुरु बन जाता है। फिर उसके उस शुद्ध यन में अत्पन्न हुई भावतर्गें उसे कभी भी मार्ग भूकने नही देतों और उसे भी घ ही उसके ध्येय की भीर ले जाती है। प्रयम चार वर्ष की अवधि में स्वय श्रीराम-कृष्ण के मन का यही हाल था। यह तो उनके गुरु के स्थान में होकर उन्हें बया करना और बया नहीं करना चाहिए, इतना ही बताकर शान्त नहीं हो जाता था, वरन कभी तौ वह एक भिन्न देह धारण करके शरीर से बाहर निकलकर किसी अन्य व्यक्ति के समान उनके सामने खडा हो जाता या और उन्हें साधना करते रहने के लिए उत्साहित करता था, या कभी उन्हें डर दिखाकर साधना में छमाता था। वह असक साधना के करने का कारण भी कभी समझा देता या अथवा कभी अमुक साधना से मविष्य में होने वाले फल को भी बता देशा था। यो ही एक दिन ध्यान करते समय उन्हें अपने भरीर से बाहर निवला हुआ, लाल लाल त्रिशुरु घारण किया हुआ, एक सन्यासी दीख पढा । उनके सामने खडा होकर वह बोला, मन से अन्य सब विषयो का विचार दूर करके तु केवल अपने इप्टदेव का ही स्मरण और चिन्तन कर ।

मिर ऐसा न बरेगा तो यह निमुख तैरी धारी में मोर रूँगा।"
और एक समय हो उन्हें ऐसा दिया कि अपने मधीर का मौनवासनामय पापपुरण बाहर निकला और उसके पीछे गीछै उन
तरण हत्याती में भी बाहर बात्तर उसे बार डाला। एक समय
उन्होंने यह देगा कि अपने दारीर में रहने बाधे चल तरण सत्याती
को सिम्न मिन्न देवी-देवतानों ने दर्धान करने भीर मजन-कीर्तन
सुनने की वही टालचा हुई, तब यह दिव्य क्य पारा करने आप
स्मित देवी ना दर्धान कर तेवा मदन मुनर कुछ समन सक जाता
करें पुन अपनी देह में मिल्ट हो गया। इस तरह में नाम प्रकार
के दर्धानों की खाते हमने स्वयं भीरामहत्य में मूँह ने मुनी हैं।

<sup>\*</sup> थी होक्कारीनी को थीरावहता द्वायना करी थे।

एक वार दिया। वो मैंने एक बार सुन किया था, उसी को उन्होंने 
फिर दुवारा मुझे सुनाया। इससे ऐवा माळून पहता है कि वेदबारगोरत गर्यादा की रहाा के किए ही उनको मुस्स्मान में मानकर मुझे उनसे पुन: उपदेश केना पता। अर्थ्या यदि सत बार महले से ही माळूम होती तो पुन उनको बताने के किए न्यागटा
आदि के मृश्हप में आने का कोई विशेष कारण नहीं प्रतीत
होता।

साधनाकाल के इस विभाग के अन्त में श्रीरामकृष्ण जब कामार-पुकूर गये, तब उन्हें और भी एक विचित्र दर्शन प्राप्त हुआ। एक दिन १८५८ में वे पालकी म बैठनर कामारप्कर से हृदय के गाँव शिकड की जा रहे थे। उस समय का दृष्य अत्यन्त मनोहर था। विस्तत मैदान के बीच बीच में हरेभरे धान के खेत थे, ऐसा मालूम होता था कि इन सब दुख्यों के अपर स्वच्छ नीलाकाश की पहर तान दी गयी हो; स्वच्छ हवा मन्द गति से वह रही थी, उस विस्तीणें मैदान में रास्ते पर बीच वीच में तिमेंल पानी के झरने वह रहे थे, रास्ते के दोनो ओर वड. पीपल आदि सघन भीर शीतल छाया वाले वृक्ष प्यासे थके यात्रियो को विश्राम लेने के लिए प्रेमपूर्वन बुला रहे थे। ऐसे परम मनोहर दुश्यों को देखते हए श्रीरागकरण वह बानन्व से जा रहे में कि उन्हें अपने परीर से दो छोटे छोटे बालक बाहर निक्लते दिखायी पडे । उन बालको का रूप अत्यन्त सुन्दर था। बाहर जाते ही वे नाना प्रकार के खेल खेलने लगे--कभी छई-छबीवल खेले, तो कभी बासपास के मुन्दर फूल तोड, कभी दौडते दौडते खुद दूर तक जाकर फिर पालकी की और लीटें, बीच में ही हैंस पढ़ें और परम्पर बाते करे--इस तरह बहुत समय तक वानन्द करके वे दोनो वालक श्रीरामकृष्ण

नो देह में फिर अलिट्न हो गये। इस विविध दर्सन वे लममन हेड वर्ष बाद अब विदुष्ण याद्याणी दिनिषेदवर में आयों तब श्रीरामकृष्ण ने स्वीमुद में यह वाता मुनरर दने बुछ मो बादवर्ष नहीं हुवा और वह वाली, 'वाता! 'छिर इसमें अवरत दिन बात ना है ? नूने दमा या दोन हो है। इस ममय निचानक ने गरीर में योचेनत्व पा श्रीयमीत हुआ है—पीनियानक श्रीर थीपेनत्व इस ममय एकत अवनार नेनर साबे हैं और तुतमें ही एनं है!" हुदय महना था—पुँग नहरद ब्राह्मणी ने चैनव्य-शागना ना निम्मितित क्रोन गहा कर्

प्रवृतिष्ठ रूरे परि बहैन' बार बार । वृत्र ये क्षीच शीला क्षेत्र' क्षमाशार । क्षीतेने कानावदय हृदवें बायार' ।। क्षप्रायमि नेरलोका करेन वीरराय । क्षोन कीन भागवाने देखवारे' याया।

हमारे धीरामारण के चरणों के आध्य में रहते नमय एम दिन चर्चा निकल पटने पर धीरामाहणा उपरोक्त गुसान्त का उल्लेख करते हुए प्रोटि— "इन प्रकार का दर्शन हुना यह स्पार्ण के और मेरे मुँह से मुनवर बाह्मणी भी इम नरह बोली वह भी मन है परलु इमरा यदाये मनल्य क्या है यह से की कहें ने

हैन्दर्शनं व रिष्ण धीरामहूटा की एमी आहुरता का अधिकाधित बटन हरस्य हत्ती नार बची को अर्थाप में विशो ममय मसुरवाबू का एमी मालूम बटन लगा ति अस्य हाहावर्ष-धारण ने कारण ही ताबद हनने मन्तिय्य में काही विशाद उत्तरम हो एसा है और दिस्म्हर्यन मी आहुरता उसी विशाद करा ह

१ बर्टुन, ६ मच, १ द्वारात ४ मद, ६ देवने वो मिण्या

234

कुछ करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। इस समय उन्हे स्थाल आया कि शायद इनका ब्रह्मचर्य भग होने से इनका स्वास्थ्य पुर्ववत हो जायगा ! इसी कारण उन्होंने लक्ष्मीवाई आदि वेश्याओ को पहले दक्षिणेश्वर में लाकर, और बाद में श्रीरामकृष्ण को ही कलकरों उनके घर के जाकर उनके द्वारा श्रीरामकृष्ण के मन की मोहित कराने का प्रयत्न किया। श्रीरामकृष्ण स्वय कहते थे कि

रखते थे और उनके सुस के लिए वे अपनी समझ के अनुसार सभी

"उन वेश्याओं में साक्षात श्रीजगदम्बा के दर्शन होकर 'माता ।" 'माता 1' कहते हए मै एकदम समाधिमन्न हो गया ।" ऐसा कहते है कि उनकी अवस्था देखकर तथा समाधि उतरने पर उनके वालक के समान सरल और खले दिल व्यवहार को देखकर उन

वैश्याओं के मन में वात्सल्यभाव उत्पन्न हो गया। तदनन्तर ऐसे पुण्यारमा पुरुष को मोह में डालने का प्रयत्न करने में हमसे अत्यन्त घोर अपराध हुआ, इस पश्चात्ताप की भावना से उन्होंने श्रीराम-कृष्ण को बारम्बार प्रणाम किया और उनसे अपने अपराधो की

क्षमा मौगी।

## १९. विवास और पुनराजमन ( १८५९-६० )

जब श्रीरामद्भव्य के पुजारी का कार्य छोड़ने का समाचार

"मैं जब सो इं नाच नार्चुया तब बदी तुम एनाप्र सारार्गे ता गीलोडें!

—धोरामरूपा

पामारपुकुर में उनकी माता और साई की मिला तब उनके मन में बड़ी चिन्ता हुई कि अब क्या करना चाहिए। रामकुमार की मृत्यु के बाद दो ही बप बीते थ कि गदाघर को भी बायुरोग हो जाने का हार सुनवर उनकी बुद्ध नाता और बढे माई की क्या दशा हुई होगी, इसका अनुमान नहीं किया जा सपता। लोग पहा गरते हैं कि "विपत्ति कभी अवे री नहीं आती। इस उकिन **गा** अनुभव उहि इस समय पूण रीति ग प्राप्त हुआ। गदाघर पर चन्द्रामणि नी अत्यात शीति होने ने शरण यह ममानार मुनवार जनमे नही रहा गया । तन्होने श्रीरामपृष्ण मो बिगपेदरर से अपने गांव युरा छिया। परस्तु वहां जाने पर भी थीरासप्रण या उदासान और व्याक्त भाव बायम ही रहा । ' माता" साता" **या धाप रात दिन एक समान जारा था। भगवद्दांन भी** ध्याकुरता से ग्या छाट बारच ने समान राना भी जारी ही पा। यह सम देखकर इस दशा न मुधारने के लिए माना न औषधि, मन्यतन्त्र राजान्दरमा, वान्ति बादि अनेर प्रशार मे उपचार गुरू विषे । यह बात सन् १८५८ वे आदिवन या वार्तिव माम की होगी ।

घर आने पर, श्रीराम्छण्ण का व्यवहार वैधे तो बहुधा पहुंछे के हो समान था। पर बोच बीच में ईस्वरदर्शन की उत्कण्ठा से वे व्याकुल हो उठते थे। उसी तरह कभी कभी पात्रदाह के कारण उन्हें बहुत कन्ट भी होता था। इस प्रकार एक जीए उनके पर्वक व्यवहार, वेचक्रावित, मानुसंवित, सुहुत्येम शादि सर्व गुणो को पूर्व कर देवका वित, मानुसंवित, सुहुत्येम शादि सर्व गुणो को पूर्व कर देवका और इस्ती कोर स्वाच भारों में सब विध्यों से सम्पन्ध में उनके उदातीन भाग, उच्चा, क्षय और पृणा का अभाव, इंड्यदर्शन के लिए उनकी तीव व्याकुल्या और अपने व्योच की प्राप्ति के मार्ग से विश्लो को हूर करने के बरार परिश्लम को वैस- कर सीच कोरण को ऐसा सालुक पड़ता था कि इनके झरीर में किसी देवता का मान अस्ता है।

श्रीरामकृष्ण की माता बंबारी बन्द्रादेवी अस्थल सराह स्वभाव याजी थी। जनके मन में भी कभी कभी विचार जाता था और सुसरों के मूँह से मी बात सुनकर उन्होंने किसी मानियम की युकाने का तिस्य किया। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "एक दिन हमारे यहाँ एक मानियक काये। अरहामकृष्ण कहते थे, "एक दिन हमारे यहाँ एक मानियक काये। अरहामें कुछ जही-बूटी को अभिमनियत करके जलामा और उसकी राख मूंते सुंघने के लिए वेकर कहा, "हू यदि कोई भूत है, तो देख वेक की छोड़कर यका जा।" पर बहाँ क्या या! कुछ भी नहीं हुआ! इसके बाद और भी एक दो मानियक एक रात को अपने सेंदर पूजा, विख्यान जादि होने के बाद उसमें प्रकार तक के अग में देव अपने तत उसने कहा, 'उसकी प्रसार सव के सामने उसने मूंतरी कहा, 'क्यो जी गदाघर! दुमको जब सर्यु होना है तो फिर तुम हतनी सुपारी क्यो बाते हों? सुपारी से

तो कामविकार बढता है।' सचमुच हो इसने पूर्व मुझे मुपारी साना बढ़ा अच्छा स्ववता था, परन्तु उस दिन से मैने सुपारी साना छोड़ दिया।''

उस समय श्रीरामहृष्ण ना तेईसवाँ वर्ष शुरू या। नामारपुरूर

आने ने बाद युष्ठ महीनी में उनकी ब्याकूलता बहुत पम पह गयी । इसका कारण यह बा कि यहाँ आने के बाद उन्हें बारम्बार श्रीजगदम्या मे अद्भुत दर्शन हुआ नरते थे । उनने सुम्बन्धिया से मुनी हुई उस समय वी कुछ बाते नीने दी जाती है। कामारपुरु के पश्चिम और ईतान में दो स्मतान है। उनमें से विसी एर में, दिन या रात का, समय मिलन पर थीरामरूच्य अवेले ही जावर बैठे रहते थे । उनमें बाई विलक्षण शक्ति होने मा निरंत्रय उनके रिस्नेदारा मो उमी समय हुआ। उन लोगों से ऐसा सुना है वि श्रीरामहण्य स्मनान के विवाद, भून, प्रेत आहि को देने के लिए नवें पात्र में फलमूल, निप्टाध आदि रएकर स्मतान में अपने साथ हे जाया करते थे। श्रीरामद्वरण स्नारे पता मरते थे नि भतो को उस पात्र का साद्य देने पर मह पात्र भरें से आगाद्य में उड़कर अदृश्य हो जाता था और पभी गभी य भूत-प्रेत भी मुझे प्रत्यक्ष दीख वडते थे। यभी बभी रात को १२-१ बंज जारो में, पर श्रीरामरूष्य कर पता नहीं रहता पा। तर येकारे रामेरवर स्मग्रान की ओर जाकर दूर मधीरानहृत्व की प्रारते में । श्रीरामरुण्ण युवार सुनहर उत्तर देते में और यही में परने थे, "आया । दादा । आया । तुम वही ठहर जाओ, आगे मन बढ़ों, नहीं सा थ भूत सुम्हें बुछ बच्ट देंगे । " इनमें ने एर दमसान में श्रीराम्पुरण ने वेल की एवं कच्च छगायी थी। उनी स्मधान

में एक पुराने पीपल के पुशः के नी है बैटकर के यहुतसा समय

जप-ध्यान में दिताते थे । उनके रिस्तेदारों के बतलाये हुए इन सब बृतान्तों से ऐसा दिखता है कि उन्हें इस समय कुछ अपूर्व दर्शन और साक्षात्कार हो जाने से श्रीवायरमा के दर्शन के लिए उनके अन्त करण की ठीव ध्याकुलता बहुत ही नम हो गयी थी। इससे यह अनुसान होता है कि इन दिमो उन्हें श्रीजायरमा का इसने वारान्यार होता होगा, और प्रत्येक महत्व के विषय में उसके ( प्रीजायरमा के) आदेशानुसार ही कार्य करता उन्होंने हिंसी समय से आरम्म किया होगा। श्रीजायम्बा के वारम्यार दर्शन होतो रहने से सम्भवत इसी समय उन्हें यह भी निश्चय हो गया वि श्रीजयदम्या का अवाब और पूर्ण वर्णन भी मुझे शीधा ही प्राप्त होगा। पर यह जीन कह सकता है ? अस्तु—

धीरामकृष्ण के व्यवहार और बोलबाल को देसकर उनने घर के छोगा को एसा माजूम पड़न जमा नि उन्हें जो अक्स्मात् वामुरोग हो गम्म माजूम पड़न जमा नि उन्हें जो अक्स्मात् वामुरोग हो गम्म माजूम पड़न जमा नि उन्हें जो अक्स्मात् वामुरोग हो गम्म माजूम पड़नर रोत हुए नहीं दिखते थे। उनना जान-पान नियमित और समय पर हाता था, तथा उनके अन्य व्यवहार भी इसरे मनुत्यों के समय हो होते थे। उन्हें मही दबे आस्त्र की वात माजूम पड़ती थी कि वे स्पणान में जाकर बहुत समय तक वैटन है, कभी कभी अपने चरीर पर का कपवा खोलकर फा देत है और निर्णयना के ध्यान, पूजा जादि करने जलते है, जपनी इच्छानुसार पूजा ज्यान-जप आदि करने में किसी के कट देने से वे वह सन्वय्व हो उठते है और किसी का इस माजूम सहस की है जिस माजूम पहली है अपने स्वाप्त पान-जप कार्य करी में मन रहते हैं। वस्तु उन्हें ऐसा जगता था हि इसमें कोई विद्याप रोषनीय वास नहीं है—जनका यह स्वयान तो बालनन से ही

सासारिक विषयों के प्रति पूर्व उदाधीनता ही । उन्हें माहम होता या वि अब तक इनवा ध्यान ससार में नहीं लगता और इनवी जदासीनता वय वही होती, तब सब इनके यागुरीन के पून' जलदने यी सम्भावना है । इसी बारण उनका ध्यान ससार मी और विसी प्रवार सीचने की चिन्ता में इनकी स्नेहमकी माता और ज्येष्ट भाई रहा बरते थे। अन्त में सद दृष्टि से विचार मेर ऐने मै बाद दोनों ने वहीं निश्चव रिवा कि "अब गदाभर ना विवाह कर देना चाहिए, क्योबि इसके अतिरिक्त ष्ट्रप्तरा उपाय नहीं है। मुर्गाछ और रूपाकी पत्नी पा जाने पर उरामे प्रति प्रेम उत्पन्न होत्रर, इसका सन इस प्रकार इतस्तता. नहीं भटनेगा । यदावि इसकी आयु २३-२४ वर्ष की हो गयी है, कों भी यह प्रत्येव बात में छोटे वाजर वे सवाव अपने माई और माता के मह वो ओर सावता रहता है और अपनी सासारिक िम्पति को मुधारने के उपाय कूटने के निचार भी इसके सन में नहीं आती । इसना विवाह विये जिना और इसके निर पर हती-पुत्रादियों का पालन पापण का भार बड़े जिना, इसके ये विणार जार्य भी गीसे ?" अत छन दोनों ने यह विचार निश्चित करके बन्या दूँदना

मुरू विमा । गदाधर को यह विदित्त हो जाने पुर सम्भवत. यह उसमें कोई याचा टाउंगा, इसलिए मैं सब बात उन्होंने बिना शिसी को बतुलायें ही की, तो भी वीश्णपुद्धि थीरामा के ध्यान में यह बात आये विना नहीं रही। तन्पदनान् वर्णी थिपाह की पबरी बात उनने बानों में पदी, तो भी उन्होंने उम गानाप में अपनी अनिच्छा बिरपुष नहीं प्रवट की, बरन् घर में कोई कार्य होने पर छोटे छोटे वालक जैसे आतन्द-चैन मनाते हैं उसी प्रकार का आचरण शीरामकृष्ण भी करने लगे। शीजगदम्या के कान में यह बात टारुकर और इस विषय में अपने वर्तव्य की जानकर वे ऐसा आवरण करते हो; अयवा वालको को जैसी सपनी जिम्मेदारी की कल्पना न रहने से भावी वानों के सम्बन्ध म वे जैसे निश्चिन्त रहा करते है, वही दशा श्रीरामकृष्ण की रही हो, या कि विवाह के सन्वन्य में पूर्णत निश्चिन्त रहने में उनका कोई भिन्न उद्देश्य रहा हो, जो कुछ गी हो, श्रीरामहुण्य ने जीवन में उनका यह विचाह एक जरयन्त महत्त्व की घटना होने के कारण इसका सागापाग विवरण यहाँ दिया जाता है। श्रीरामकृष्ण के चरित्र का विचार करते हए मन में सहज ही

प्रश्न उदला है कि श्रीरामकृष्ण ने विवाह ही बया किया ? स्ती-सहबास की निरी कल्पना भी जितके मन में कभी नहीं आयी, चन्होने विवाह किसलिए किया? यह सवम्ब एक गृढ विपय है। शायव कोई कहे कि 'युवावस्था प्राप्त होने पर वे सदा 'भगवान 'भगवान रटने लगे और पागल के समान आवरण करने सर्गे इसलिए उनके घर के छोगी ने, उनकी कुछ न सुनते हुए, उनकी इच्छा के विरुद्ध जानवृह्मकर उनका विवाह कर दिया।" पर यह बात सम्भव नहीं दिखायी देती। वचपन से ही चानी इच्छा के विरुद्ध उनसे एक छोटी सी भी बात कोई कभी नहीं करा सका, बल्कि उनके मन में कोई वात वा जाने पर उसे किये विना वे कभी नहीं रहते थे। छटपन को ही एक बात को लीजिये। धनी जुहारित से उन्होंने कह दिया था कि "तुझे भिक्षा-माता बनाऊँगा" और किसी के कहने की परवाह न करते हुए बन्होंने अपना कहना सिद्ध कर दिखाया, और वह भी किस स्थान ₹₹

żλż

में ? व रता जैसे धर्मव धन शिथित शहर म नही परन कामार पुरुर जैने पुराणमताभिमानी और धमकमपुरायण ग्राम म । एत स्थान में यदि कोई मनुष्य यह वहै दि भै जसा चाहेँ वसा कर लुंगा तो समाज उसे चरन नहीं देगा। मला घर व राग भी पम स्थमनिष्ठ हों सो भी नहीं। बुज की श्री को जीजिय तो उसके अनुसार भिशामाला होने वाजी हती बाहाणी ही आवश्यर थी। इन सम बाता के प्रतिकृत रहते हुए भी सब की इक्षा के विशव उद्गा उस अल्प अवस्था म भी अपना बहुना शस्य बर दिगाया ! "दा र रोटी समान की विद्या म वहा सीरामा यह रिवास कर लन पर उत्हान विगी की भी उटी गूरी। वस ही उपने मन म जब तम नहीं अचा तब सर पुत्रारीपद स्वीगार गरने में रिए मथुरानाथ में सभी प्रयत्न व्यय हरा। और भी इसी तरह मी आप बाता स स्पप्ट दिखता है वि उत्तान अपनी इच्छा में आर्गार दूसरा थी इच्छा का परिवर्तित कर जिया। तय विवाह जैसे जीपन में महायपुष विषय में जाहात दूसरर की इच्छा वे अनुसार आगरण पिया यह नहना नहीं तम ठीम हागा ?

इसी प्रवाद बदाबित बाई यह रह वि ईश्वरमा में भारण श्चिपा में ही जार गन म रावस्वस्थाय का शाय माना की गया आवस्यमता है रे इस बात या व सानवर यथर हाता ही गहा यस होगा नि अया रागा व समान जिंकार जादि परन मगार स्योगभोग की भागना पहुत श्रीरामहृष्ण के साथ थी। परस् युवायस्था प्राप्त हा। पर थाड ही दिना में उत्तर बितारा म एक विचित्र कार्ति उत्तम्म हुई और ईस्परम्म ना होता प्रवत्र परम जनके अन्त करण म उमेड पड़ी कि उपन सभापूर्य विदारा में परियतन हो गया । इसक उत्तर में यदि मा गहा जाम रि इस

परिवर्तन के पूर्व ही श्रीरामकृष्ण का विवाह हो चुका था तो सब विवाद मिट जाता है।" पर ययार्थ में ऐसी वात भी नहीं थी। ईस्वरप्रेम के कारण सर्वस्वत्याग का माव उनके मन में वचपन से ही या या नहीं यह उनके वाल्यजीवन की ओर दृष्टि डालने से स्पप्ट दिख जायेगा । फिर उनका विवाह तेईसवें या चौबीसवे वर्ष में हुआ या। उसके पहले तीन चार वर्ष से उनके अन्तः करण में ईश्वरप्रेम के लिए घोर यलवली मची हुई थी। इसके सिवाय जिन्होंने अपने लिए किसी को कभी बोड़ा सा भी कप्ट नहीं होने दिया, क्या यह जानते हुए कि अपने कारण एक गरीब बालिका को जन्म भर दू य भोगना पडेगा, उन्होने अपना विवाह कर लिया होंगा ? यह बात सो विलक्त असम्भव दिखायी देती है। साथ ही साथ श्रीरामकृष्ण के जीवन में कोई भी घटना निर्यंक नही हुई और यह बात उनके चरित्र पर अधिकाधिक विचार करने से स्पष्ट दिखायी देती है। अन्तिम बात यह भी है कि उन्होंने निश्चित रूप से अपनी ही इच्छा से विवाह किया, बयोकि बन्या देखने की बातचीत शुरू होते ही उन्होंने हृदय और घर के अन्य लोगो से कह दिया था कि "जयरामवाटी में रहनेवाले रामवन्द्र मुखो-पाच्याय की कन्या से मेरा विवाह होगा और यह कभी का निर्दिचत है।" इसे पढकर पाठको को आदचर्य होगा और कदा-चित् उन्हें इस पर विश्वास भी न हो । वे बहेंगे--"ऐसी वाते वीसवी सदी में नही चल सकती, ऐसी भविष्यवाणी पर कौन विस्वास करेगा ?" इस पर हम यही कहते है कि "उपरोक्त बात पर आप विश्वास करे या न करे, परन्त् श्रीरामकृष्ण ने तो वैसा वहा था इसमें कोई सदाय नहीं है और इस बात की सत्यता को प्रमाणित करनेवाले मनुष्य सौभाग्य से आज<sup>\*</sup> मी जीवित हैं। उनमें हो स्वय पूछ छोजियें और आपरो निस्चय हो जायेगा।"

यन्या देखते देशते बहुन दिन वीत गयै, पर उनके घर वे लोघों की एक भी बच्चा मसन्य नहीं आभी 1 तव बीरामकृष्ण में स्वय उन लोगों में महा कि "अपुत गाँव में अपुत लड़नी मेरे लिए अलग रता दी गयी है, उसे जावर देश लो !" इतने यह स्वय्द विदित है कि श्रीरामकृष्ण हो मालूग था कि उनरा विवाह होने बाला है और यह अपुत राइकों से ही होगा। यह भी महत्र होने उन्होंने विवाह के मान्यत्य में योई आपित नहीं हो। सम्भार त में बाले के हो भावसमाधि में हो मालूग हा गयी होगी। तब फिर श्रीरामकृष्ण वे विवाह का अर्च क्या है?

नोई तास्प्रत पाठन दायद यह गई नि "वास्त्रों ना स्त्रा है कि ईरवरदर्शन था पूर्ण सान हा जाने वर बीध में मधिर और प्राची क्यों ना नाम हो जाता है, परन्तु तान प्राप्त होने पर भी

प्रारक्त वर्म नर भोग तो उसे इस दारीर में भोगना ही पहता है --

प्रारक्त बरुवाद राज्या बना भागन तस्य सम्बद्धाः सम्बद्धाः तहतः प्रार्थे विशेषः प्रार्थे निर्माणः स्थितः ।

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>सन्दर्भ×-१५ में ।

वह फेर नहीं सकता। उसी तरह पीठ पर का तर्कश अर्थात् जीव

के जन्म-जन्मान्तर का सचित कर्म, और हाथ का वाण अर्थात् भावी कमं ( वह कमंं जो अब होने वाला है )--इन दोनो कमों का ज्ञान से नाश हो जायगा, परन्तु उसके हाथ से अभी ही छोडे

हुए बाण के समान अपने प्रारव्य कर्मों का फल तो उसे मोगना ही पहेगा। श्रीरामकृत्व जैसे महापुरुष केवल अपने प्रारव्ध कर्मी को ही शरीर में भोगते हैं। इस भोग से वे छूट नहीं सकते।" इस पर हमारा उत्तर इतना ही है कि "गास्त्री से दिखता है कि यथार्थ जानी पुरुषों को अपने प्रारब्ध कर्मों का भी फल नहीं भोगना पडता क्योंकि असल में सुख-दु ख का भोग करने बाला कौन है ? वह मन ही तो है। जब उस मन को उन्होंने सदा वे लिए ईश्वर को समपित कर दिया है तब फिर सुख-दु सो के लिए स्यान ही कहाँ रहा ?" इस पर कोई यह कहेवा कि भारव्य कर्म का भोग तो जनके बारीर के द्वारा ही होता है। पर यह भी कैसे होगा ? क्योंकि उनका ध्यान तो इसीर की ओर रहता ही नहीं। उनके अहकार का ही जब समूछ नाग हो जाता है और वेह का शान भी नष्ट हो जाता है तब उनके शरीर से प्रारब्ध कर्म का मोग होने का कोई अर्थ ही नही रहता। एक वात और भी है। श्रीरामकृष्णदेव के स्वय के अनुभवी पर यदि विस्वास करना है, तो यह नहीं कह सकते कि वे केवल 'ज्ञानी पुरुष' थे। उनकी श्रीण इससे भी ऊँची माननी पडेगी, क्योंकि उनके भूँह से हमने बारम्बार सुना है कि "जो राम हुआ था और कृष्ण हुआ या वही अब रामकृष्ण हुआ है" अर्थात् पूर्वकाल में जिन्होने श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्ण का अनतार लिया या वही इस समय श्रीरामकृष्ण के दारीर में रहते हुए अपूर्व लीला कर रहे हैं। यदि उनके इस

२४६

उद्गार पर विरवास है, तो उन्हें निला-गुज-गुज-गुननस्त्रभाव इंस्वरायवार हो बहुना होगा और ऐसा मानते वे बाद यह बहुना ठीव नहीं कि उन्हें भी प्रारच्य बनी वा फल भोगना पढ़ा मा ह और महारूप्त के विवाह की मीमासा अन्य रोति से बच्ची गरेती।

हम लोगों में पास विवाह की बाव निवालवर धीरामहण्य मभी लभी बड़ा मयुर विनोद दिया परते प । एवं दिन दोगदेर में समय इसिफोरवर में धीरामहण्य भीजन वसने में लिए वैठे थे । पास ही धी बलराम धनु और अन्य भवनाम बैठे थे । उनसे में सनेन प्रवार की बाने कर रह थे। श्रीरामहण्य में मतीने रामनाल में बिवाह के लिए उसी दिन माता औ (धीरामहण्य में पानी)

नामास्पृहर गयी थी।
धीराभप्रत्या (बल्राम से)—भना, बताओं तो सही, मेरा
विवाह गयो हुआ ? मेरा विवाह हो तो बचा, पर उसना का उपयोग है ? यहाँ तो नमर की घोनी ना स्थान भी नहीं रहता। यब यह जयस्या है तब रही नयो चाहिए?" यह गुतनर मध्याम

जब यह जबस्या है तथ रही बयो चाहिए ?" यह गुवरर भगराम शोडा होंसे और फिर चुण थेंडे रहे! श्रीरामपुरण—'हो। अब आया प्यान में 1 (पतल में से घोडी सो चटनी उठावर बटराम बो दिखते हुए) यह देश—इनवें लिए विवाह हुआ। चटि शिगाट न होना तो फिर ऐसी घोडें

कोन बनावर देता ? (बत्तराम और अन्य रोग हेनने हैं।) हो! सब बहुता हूँ। दूसरा बीज गाने मीने वे लिए दम असार को स्ववस्था परता ? वह तो जान भागे गयी! (बीज पाने गयी) यह रोगा ने ब्यान में नहीं पाया यह देगर रोज में वह सामनार की बानी! समलाह का तो विवाह है न अब, दमिना बह कामारपुट्टर को चर्ती गर्या । ये तो सदा होकर देश रहा या, पर मन में कुछ नी न आया । निस्कुल सन कहता हूँ। मन में इतना ही आया नि नोई एक चर्छा या रहा है, पर बाद में ऐसा लगने लगा कि कीन बब चाने के लिए देगा? एसा क्यो मालूम एडा बताई? प्रयोक कहते पेट में यहन नहीं होती, और साने की मुधि मी सदा रहती हो से भी नहीं है। क्या यहता है, क्या नहीं सहता, यह यस उसे मालूम है। बही स्वय सहत है, क्या नहीं देवी रहती है इसीलिए मुझे ऐसा क्या कि अब बाने के लिए कीन बनावर देवा? ??

और भी एक बार बिक्षण्स्वर में विवाह की वात निकरने पर श्रीरामक्रय्य बोल, 'विवाह वया करते है वानते हो?' साह्यण-हारीर के निक्र कुळ बस प्रकार के सस्कार है। विवाह भी जन्ही में से एक सस्कार है। बसा से 'जन्ही में से एक सस्कार है। बसा से 'जन्ही में से एक सस्कार है। व यहां सरकार होन पर हो वह 'जावाय' वम सकता है।' वे यह भी नहते च, 'जो परमहाद होते हैं, पूर्ण काती होते हैं व विज्कुल कार बाज में केकर सार्वभीम बारकाह तक की सभी अपस्थाकों नो बेसे हुए होते हैं और सभी का उपभीग करके लाये हुए रहते हैं। यदि ऐसा न हो तो ठीक ठीक बेराम केसे हो सकेगा? जिसका जनुवय वही किया है और जिसका उपभोग नहीं विवार है, उसे हेसते और समके उपभोग करने की इस्कार मन को हो सकती है और मन उसके उपभोग करने की इस्कार है—या दोसर को तोटो एक जाती है तमी सह उसने प्रकार होने भी जाता। है उसी प्रकार हमें भी जाता। है

यद्यपि उन्होन सावारण गुरु और आनायें के लिए विवाह के सम्बन्ध में उपरोक्त कारण बताय तथापि स्वम उनके विवाह का मोई अन्य बिरोव कारण हमें बादूम होता है। विवाह भोग के लिए नहीं है, इस बान का स्मान्य जान्य हमें पद पद कर दिया करते है । बास्त्रर का बाक्य 🖟 कि ईस्टर में मृष्टिन्क्षणरूप नियम के पारन बरने और गुन्ति पुत्र उपध बरके समाज का कामान बरने के बहेर्य में ही विवाह बरना उन्ति है, परंतु यह अस-रमय बान झाम्त्रों में नहीं बनाबी बयी है वि इगमें रशर्य ही भावना विचिद्यपि न रहे । दुवंत्र मनुष्यो के चरित्र का पूर्व अप-होपन परमे बाम्बरार ऋषियरों ने जान किया था कि हुई ए माना को इस नक्षार में स्वार्थ ने सिनाय और कोई भाग समा। में नहीं आसी। नपा और नुरुमान का बिवार रिमे जिना कह विल्बुल माधारण पार्थ में भी हाय नहीं व्यवस्ता । मर भाग जानते नामझने हुए भी शास्त्रकारों ने उपसंक्त अग्रा दी इतपा बारण यही है कि "इन न्यार्थयुद्ध को किसी उपन उद्देश्य के साम गदा जराडे रराना ही दीए है, गई। ती, वारम्यार जन्म-मृष् वे वत्थन में फैनकर माद्य का अनरा हुत आगना वहना" यह दान भी उन्हें निवित्त की । स्वयं अपने निस्यम्बन रनर प की भार अपने के मारण ही दन्दियों द्वारा बाह्य जगा के रण, रण आदि विषयो का संप्रभोग करने के जिल्लामुख नदा प्राप्तावित रत्ना है और मन में बहना है, 'बे नव विषयमुख रिनर्न मधर बीर मनारम है । "परना गमार ने गमी गुम-तु मी वे साथ जब है हुए है, यदि मुन्ते या उपनेश वस्ता चारा सा दुन्ते पर भी उपनीय परमा ही पहना है यह बाद वित्तने मनुष्यों में प्यान में क्षाची है रे रसमी वितेशाचन्द यहा गरते भी, "हु सी का मुमूट निरंपर धारण परवे मुख सनुष्य के नाम आवर गहा होता है।" मन्द्रम की सी केवड शुद्ध सुन्त भातिए पर यह शिष्ट के से

उसके सिर पर तो दुख का मुकुट है और वर्ष आपने सुख का उपभोग किया कि परिणाम म दुस का भी उपभोग भरना पडेगा । पर यह विचार ही मनुष्य के मन में नहीं आता है। इसी कारण इस बात का मनुष्य को स्मरण दिलाते हुए शास्त्र कहता है "माइयो, तुम क्यो समझते हो वि वेचल सुदा के लाभ में ही हवारा स्वार्थ है ? युक्त और दु ख इन में से कोई एक भी रेते जाओगे तो उसके साथ तुम्ह दूसरे को भी केना पडेगा। अतः तुम अपने स्वायं की तार कुछ ऊँचे सूर पर बढा दो और सोची कि सुक्ष भी मेरा गुरु है और बुख भी मेरा गुरु ही है। जिसके द्वारा इन दोनो चतुल से मेरा छुटवारा हो वही मेरा सच्या स्वार्थ है और वहीं मेरे जीवन का ध्येय है।" इससे स्पष्ट है कि विवाहित अवस्था में सब प्रकार के भोगो या विचारप्रवंक सेवन करते हुए मुखदु लपूर्ण भिन्न भिन्न अवस्थाओं या अनुभन प्राप्त करके क्षणभक्त समार के बनेक रमणीय सखो के प्रति मनुष्य ने मन में तिरस्थार उलक्ष हो, और उसका मन परमेदयर के चरणों में लगे, और ईश्वर की ही अपना सर्वस्य जानवार उसी के दर्शन के लिए ब्याकुलता उत्पन्न हो,—यही उपदेश शास्त्रकार देते हैं। यह यात नि सन्देह हैं कि किसी भी विषयमुख का विचारपूर्वक उपभोग वरन से अन्त म मन उसका स्माग ही करेगा 1 इसी कारण श्रीरामकृष्ण कहते थे "वावा ! सत् और असत का विचार करो निरन्तर विचार करना चाहिए और भन से बहुता चाहिए और मन । तु सदा--में अमक यहन पह-नूंगा, अमुक वस्तु वाऊँगा, अमुक चैन कर्लगा-इसी प्रकार के मनोराज्य में निमान रहता है। परन्तु जिन पत्र महाभूतो से दाल चावल बादि चीजें बनती हैं, उन्हीं पंच महामूता से छड्ड मञ्जा आदि थनकर विसी स्थी ना मुन्दर बरीर बनता है, उन्हीं

से पुरुष, पशु, पक्षी आदि के नरीर भी बने होने हैं। यदि ऐंगा ही है तो फिर---'मुझे यह चाहिए और वह चाहिए' की तुम्हारी व्यर्थ मी व्याकुरता बयो नियन्तर जारी रहती है ? स्मरण रहे कि इसरे द्वारा सच्चिदानन्द की प्राप्ति नहीं हो सपती । ' इतरे से यदि यन में निश्चय न हो तो एक दो बार उन वस्तुओं का विचारपूर्वन उपभोग करवे उनका त्याग कर देना चाहिए । मान को जलेकी साने मी वड़ी उन्कट इच्छा बुम्हारे मन में उराप्त हुई और अनेक प्रयत्न बारने पर भी अल्ब्यी की इच्छा मन से दूर नहीं होती, और हजारों तन्ह में तर्चनरने पर भी मन नहीं मानता । तब वो पूछ घोडो सी जलेबी है आना चाहिए और उसके छोटे छोटे ट्कड बरके दावे-बाते बन म बहुना चारिए, 'अरे मन ! इसी को जटेबी कहते है अला ! दाल चावड में ही समान यह जलेबी भी पचमुतो ने ही बनी है, इसे पाने ने भी

और मदि बुछ अधिक या की सो इसमे रोग उत्पन्न हो जाता है, फिर ऐसी बस्तु क दिए अरे मन र तू वयी सार रपताना है? हिं। हिं। साथी उनकी मा ही, अर यग पर स्था इसरी आर इल्ला मत बर, (सन्यासी मनत मण्डली की और देगरर) माधीरण छोटें मोट विषया का इम प्रवार विचारपूर्वक उपभोग बन्धे त्याय याने में यन सबता है, वस्ता ध्यान रसार कि यह बड़े बिएमी में सम्बन्ध में ऐसा गुरना दीय नही है। उन

इमना रक्त, मास, कल, मूत्र ही बनता है। भला यह जय तप जीभ पर है तभी तथ तो इसरी मिठास है, और जहाँ एक बार मत गरे पे तीचे उतर गयी, बस उसवा स्वाद भी प्यान में नहीं रहता. सबै विषयों का उपभोग करने से बन्धन में पढ़ने का बढ़ा दर रहता है। अत वडी दडी वासनाओ के सम्बन्ध में उनके दीयों | को ही ढूँबरा चाहिए और उन बोयों का ही सतत विचार करकें| उनका त्यान करना वाहिए।

धास्त्रों में विवाह का इतना उच्च उद्देश वताये जाने पर भी कितने लोग इस उपदेश के अनुधार आचरण करते हैं ? आज-कल दिवाहित जीवन में कितने लोग यथासाय्य बद्धांचयं पालन करते हुए अपना स्वय का तथा समाज का कत्याण करते हैं ? कितनी हिनयां आजकल अपने पति के पीछे खडी होकर उनके लोक-हित के उच्च-प्रत-पालन के लिए---ईश्वरप्राप्ति की बात तो अलग रही- उनको उत्साहित करती है ? अथवा कितने पुरुप माज-कल त्याम को जीवन का ध्येय मानकर अपनी स्त्री को त्याम का उपदेश देने है ? हाय रे मारतवर्ष ! भोग को ही सर्वस्व मानने-वारु पाश्वारयों के जडवाद ने धीरे धीरे वेरे अस्यिमास में पूस-कर तैरी कँसी पश्चत करवाजनक स्थित बना दी है, इसका एक बार विचार तो कर । क्या व्यर्थ ही श्रीरामकृष्णदेव अपने सन्यासी भनतों को आजकल के विवाहित जीवन में दोप दिखा-कर कहा करते थे---"भोग को ही सर्वस्य या जीवन का ध्येय समझना ही वास्तव म दोव है, तद क्या सम्मद है कि विवाह के समय वधु और बर के सिरा पर अक्षत और फुल बरसा देने से ही सब दोप दर हो जायें और सर्वमगरू हो जाय ?" सच पुछिये तो विवाहित जीवन में आज के समान प्रवल इन्द्रियमस्ता भारतवर्षं में पहले कभी नहीं रही होगी। आज हमें तो स्मरण भी नहीं होना कि इन्द्रियत्पित के सिवाय विवाह का कोई और भी 'महान्, पनित्र, अत्यन्त उच्च' हेत् है । इसी कारण दिनोदिन

महान्, पवित्र, अत्यन्त उद्य हेतु का हुमें स्मरण कराने के लिए और हमारी परावृत्ति को दूर बरने में रिष्ट् ही अगवान श्रीराम-

मुख्यदेव का विवाह हथा था। जाके जीवन के अन्य सभी पार्यों के समान जनवा यह विवाहकार्य भी कोककत्याण के लिए है। ETT 1 श्रीरामक्रण वहा वरते में, इस दारीर वे द्वारा जो जो नार्प होत है वे राव तुम्हारे जिए विये जाते हैं। में जब सोल्ड प्रसार

में नाम पर्नेमा तब वही नुम लोग उनमें से एए पाय परीने ती

भारोगे, और में ही गदि राहा होतर मूत्र विसर्जन भारने एगूं, ती तुम लोग चववार लगाते हुए विसर्जन वारोगे ! इसीरिमा विद्यारित शीवन पा औत उपा आदर्स प्रोमा वे सामने स्थापित वरने पे लिए श्रीरामकृष्ण का विवाह हुआ था। यदि मैने स्त्रम अपना वियाह न दिया होता तो विवाहित छोग बहुते, "स्वय रियाह नहीं किया, इसरिए ब्रह्मचर्य की याने कर रहे हैं। क्ली और आप मभी एक साथ नहीं रहे इसिटए ब्रह्मचर्य की ऐसी रनवी राजी गप्पें होर रहे हैं "-इरगादि कहने के लिए विसी को अवसर न मिले इसी उद्देश से उन्होंने बेजर विवाह ही मही तिया बरन् श्रीजगदस्या माता वा पूर्ण दर्शन प्राप्त पर ऐने पे बाद जब

विच्योनमाद मी अवस्था जनने हृदय में वूर्णतया प्रतिष्ठित हो गयी, तव उन्होंने अपनी पूर्ण योवनाजन्याप्राप्त पानी को दक्षिणेस्नर में रापार राम । जनमें भी जनदम्या का आविभीव प्रत्यक्ष देगकर ⊪में श्रीजगनगता जानते हुए उत्योने उसकी पूजा की, आठ महीनो पर उसमें साथ एक्स बात विया, इतारा ही परी, उसमे हाय एक राम्या पर समन तक दिया। उमे अलग मरने और

आनन्द मालूम होने के हेतु से वे उसके वाद कई साल कभी कभी वामारपुक्र में और बभी जयरामबाटी म (उसक पिता के घर) स्वय जाकर एक दो महीन वितात भी थै। दक्षिणव्यर म जब थीरामकृष्ण अपनी स्त्री के माथ एकश्र रहते य उस समय का स्मरफ करते हुए माताजी अपन रूनी भवता स बहा बरती थी-- उक्ष दिनो ने ऐसी किसी दिव्य भावावस्था म निरन्तर मन्त रहा रखे थे कि उसे शब्दा द्वारा नहीं समका सकते । भावावस्था ना पूणता म वे कितनी ही बात बनात य किन्दन हा उपदश रिपा गरके थ 1 कभी वे हेंसते यतो कभी रात य और कभी समाधि समन्त हो नाते प । इस तरह सारी राज विजान व । उस भावावस्था का अविश इतना अदम्त होता था कि उस देलकर मरे सब अक कौपन लगने थ और मझ हसा मारम हाता था कि रात विसी तरह व्यतीत हा जाय और दिन निकल नाय । भावसमाधि निक महते है, यह उस समय म कूछ भा नहा जाननी थी। गर दिन उनकी समाधि बहुत समय तक भग नना ट्रड । यह देखकर से भय से रोन लगी आर मन हृदय का पूकारा। हृदय जल्दा ही आया भीर जनक काना म बहत दर तर श्रीजगरम्या क नाम वा उच्चारण करता रहा तब बहा भीर भीर उनका समर्था उनरा । जय उन्हे यह मार्म हुआ कि मझका इस प्रशास रप्ट हारा है ता भविष्ये में एस कष्ट स बचन वे हुन, उड़न स्पय ग्रंत्र यह सिराह दिया कि इस प्रकार का मान दिखन पर तम नाम का प्रव्यारण काना म कर देना तथा जब यह दूसरा भाग दिख तब अगुरू बाजमन्त्र ना नामा सं तक्तारण फरना। उसके बाद पता किंग बतना है<sup>4</sup> मही लगता या स्थाकि इन उपाया म व गीझ हाम म आ जाते थ । उसके बाद इसी प्रकार कई दिन गत गय ना मा कर दिन

मीराम<del>पृश्</del>कीता<u>य</u>ुत

प्रकार की माध्यमापि पर जावेगी, इसी बिन्सा में में सारी राज जागकर विसासी की और सूज नीद दिल्लुण हो गरी जाती मी। यह हार उनके कान। में पढ़ने पर अन्तान सूच दूसरी जरहरू

244

नीवतसान में साने व लिए वह दिया। परमपूर्य मानाजी वहा वस्तो पी- समई म बत्ती वित तरह राना वीना वस्नु कहे और वैस रकता अपन घर में कीन मन्त्य वैमा है जिसके साथ कैसा बताब करना दूसर के घर जान पर वहाँ में लोगा स किस मकार व्यवहार करना आदि तरह तरह को सामान्य सामारिक याता म उनर अजन नीनन च्यान समाधि और ब्रह्मनान जस उच्च विषया तक की सब प्रकार का बात मुख समला ममयाकर बतात में। 'विवाहित पूरवा ! तुममें सं श्लिन जान भगनी धम पत्नी का इस प्रकार से उपदेश दन हाउ ? मान का निर्मा गराल से तुष्छ शरीर-मञ्चाय बाद हान का अवसर आ लाये तय गमहें स पितन राजा पर अपानी गत्नी पर अपनीवय निस्नाम श्रव स्विर रह सक्या? इसलिए हम कहत है कि श्रीरामग्रप्य ने विवाह करने परना स एक दिन भी गरीर-सम्बाध न गरत है। नी जा अवभूत भार अदुष्टपूर्व प्रमणूण आचरण या दर्गन गाम। रता वह नवर सुम्हार ही लिए है। इदियपरना व नित्राम विवाह ना एक दूसरा भी उच्च उद्दाय है जिस तुम्हा लागा का निगार्थ है लिए उन्हान विवाह निया था। उद्घान भ्यी उद्दान पा स्मान विवाह विया कि तुम लाग उस उच्च प्यय को आर दृष्टि स्थित रतपर अपन विवाहित जीवन में ययागाध्य ब्रह्मचय पारन गर स्वय धन्य होओ तथा बुढियान, तजस्वी और गुणवार मना। का जन्म दवर भारतवप के जाधूनिक होवीय विस्तत और वर्र हीन समाज वा बीववान् तेत्रम्बी और वरपान बनाजा । जिन्

244

भाय का कर दिसान की जानस्थकता शीरामचन्द्र शीकृष्ण श्रीबृद्ध, शीशकर श्रीचेता व आदि पुनावतारा तो नही हुई की वही कार्य अब आवस्यक होन पर उसे वर दिसाना इस आध्यिक गुग के अवतार श्रीरामकृष्णदेव के लिए जावश्यक हो गया ।

जीवा भर कठोर तपस्या और साधनाक्षा के बल पर विवाहित जीवम का अव्भूत और खद<sup>र</sup>टपूब सावा या नम्ना ससार म यह प्रयम ही सामन आया है। यीरामकृष्ण वहा करते य- साचा तैयार हो गया है नुम अपन अपन जीवन वो इसी आदश साचे में डाली और उसे नय आकार का बता डाटा।

इस पर कोई शायद कहे कि यह बान सभा वे लिए सम्भव नहीं है। पर एसा तो नहां ह कि इसे श्रीनामकृष्ण समझते नहीं म । उन्हें यह बिदिस या कि मैं स्वय जब सोल्ह जान प्रत्यक्ष जान रण करके दिखाऊँमा नव कहा लाग गक ध आना आधरण करन का प्रयत्न नरेग इसीलिंग यद्यपि स्ता क साथ रहकर अखण्ड ब्रह्मचय पानन करना सभी व निम माध्य नहीं है तथापि यह भादम सब के सामन रहन म लोग रूम न बम उस दिला म प्रयाम तो करते । यही माचकर उन्हार इस असिधारायत का प्रत्यक्ष आचम्य करके दिख्या दिया है

भौर भी एक बात वा विचार करना यहाँ आवश्यक है। रूप रसादि निपयो क दास बहिमरा व्यक्ति अभी भी भायद कहंग विमो जी जब श्रीसमकुष्ण न विवार रुप दिया तब एक दा पत्र हो जान के बाद ही उन्हें पना स नरीर अस्त्र ध तानना था। यदि वे एसा करते तो उ हान यह भी दिमा दिया हाना नि ईश्वर की सृष्टि की रक्षा करना ही मनव्यभाव वा बनव्य है। साथ ही वे यह भी दिखा देत कि कास्त्र की वर्यादा का भी पारन हुआ

वयोपि यह प्रास्त्रवावय है कि विवाह बचने वम से प्रम एक पुत्र

\$48

उत्पन्न करने से मनुष्य पितृऋण स मुनत होता है। आडय, इस प्रश्न पर अब हम बिचार कर । पहले प्राप्त ही

आडय, इस प्रश्न पर अब हम विचार नर । पहुंचे भाग हां पह बताइये मि सुन्दि नाम नी जो वस्तु है उसे हम जितनो देवते है, या सुनते हैं या विचार नरते हैं वह पवा उतनी ही है ? विचितता हो सुन्दि ना नियम है । मार जीनिय ने पति पति से हम सब छाग एवं ही प्रभार ना ताय वरते पत्री एवं हो

महार का विचार मन में काने तमे तब ता सूचित पानात इसी समय हा जायेगा। यदि मन बात सारव है ता अब हम आपन पह पूछने हैं कि क्या सूचित की रक्षा के यद नियमा को आप समस चुन हैं ? और क्या सूचित हो की किमेदारी आपने जपने सिर पर के रही हैं ? इसी कार्य को आप आप इन प्रमार

प्रद्वाचर्यरहित और निरुग्न हा गव है ? इस्ता विचार अपने मन में जर । मध्या अण गर ने लिए आप तथा सार वि यह मुख्टि-रहाा ना एक नियम है और आप उनवा पालन वर रहे हैं, वर आपना ऐसा आपह क्या हा नि दूसरा भी जुसी वियम मा पाला

परे। ब्रह्मचर्यस्थान व िष्णु और ऊँचे दर्जे वह मानसिय धीन का विषास हात व जिम सामान्य विषया में परित का स्वत्य करता भी तो मुन्जि का ही नियस है। बिद सभी आवत समान हीन दर्जे व धरितजिवाद म ही यह रह, ता उच्च खेणी वा आप्यादिना विकास मान्य वरता और विद्याने के जिम वीने पीन रहेगा है और विर ता उमका कुछ हुए बिमा रहेगा हो एस।

दूसरी जात और यह है कि हमारा राजाब है। ऐसा है जि हम अपने किस बेरज बाप बनुबा बात ही जानमा में प्राप्त निराज के हो जीर बारी बावा की आर कुँदब बजा है। (पुना रपादन भी उसी तरह वी एक अनुकूठ चुनकर निकाली हुई बात है, क्योंकि अधिकार देखकर शास्त्रों में यह भी कहा है

কি---

"यदहरेब विरजेत् तदहरेब प्रश्नेत्।" अपीत् जिस क्षण ससार के प्रति बैराग्य जलग्द हो जाय जवी क्षण ससार का त्याग कर देना चाहिए। तज यदि भीरामकृष्ण आपके मत के अनुसार चले होते तो वे इक शान्तवावय की मर्वादा का किस प्रकार पालन कर सकते थे। पितृष्टण के सम्बन्ध में भी यही बात है। शास्त्र कर होते हैं है यवार्थ सन्यासी जयने चात पूर्वजो और सात यश्ची का अपने पुर्वजो और सात यश्ची का अपने हैं पृथ्वयाल से जहार करता है। तम फिर रुप्यं चित्रां का अपने हित्र प्रमुख्य के उद्योग का अपने हित्र प्रमुख्य की स्वादा करता है। तम फिर रुप्यं चित्र करता है। स्वाद्य स्वाद्य से प्रमुख नहीं दिखासी देता कि भीरामकृष्ण अपने वित्र हुए से मुनव नहीं हो सके।

विवाह और वृतरावश्रत

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रीरामकृष्णदेव के जीवत में विवाह की घटना हमारे सामने केवल उदाहरण रखने के लिए ही हुई थीं। परमपूज्य माताजी श्रीरामकृष्ण को ईस्वर जानकर उनकी आजीवन पूजा करती रही। इससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने हमारे सामने विवाहित जीवन का कितना ऊँचा और पिवम बादये स्पारित किया है। ससार का नियम है कि ममुष्य वपनी दुवंतता मले ही संसार के बीर सब लीगों से छिया है, पर अपनी क्षों ही स्वार के बीर सब लीगों से छिया है, पर अपनी क्षों से हुए उसे कदापि नहीं लिया सकता। इस विपय में श्रीरामकृष्ण कमीकभी कहते ये—"वितने लोग दिसते हैं—वह-यडे रायसाहेत, खानसाहेत, जज, मुनसिक, मैजिस्ट्र—सभी जपने घर के बाहर बंद सूर बीर होते हैं, पर अपनी स्वी के सामने सभी वेचारों को गुलाम वनना पडता है। यीतर से कोई हुनम हुआ, फिर स्वाह विकन्न लगा बता है। यीतर से कोई हुनम हुआ, फिर स्वाह विकन्न लगा बता है। सीतर से कोई हुनम हुआ, फिर

عبارة

हो जाता है !" अतः यदि विसी पानी में अपने पति भी ईरवर वे समान अन्त गरण से भवित मी, तो नि सन्देह यही जानो हि वह मनुष्य माहर से जैसा आचरण बचता है बैसा ही वह भीतर

से भी है और उसमें कोई मिन्याचार नहीं है। यसा-सीरामापण की भाता और वहें भाई ने जासपास के गाँवों में बहुत सी बच्चाएँ देगी, गर विधी न विसी बारण में विवाह वही भी पना नहीं हो सथा । बन्द्रादेवी को वही जिल्हा होने लगी कि विवाह विकी प्रवार ठीक हो जाय। उनका विक्त घर के बाक-गाज में नहीं लगता था। इसी तरह बुछ दिन कीतने पर एक दिन भावायेश में श्रीरामारण-अंबा वीछे लिया चने है-चील उहै, "आर्थ इपर उपर युग्या हुँकने ने लिए भटनने से मीई लाम मही । जयराययाटी ग्राम में रामचन्द्र मुगोपाप्याय के यही खाओ ! मही चिवाट में दिख् बन्या सैयान मिनेगी ।" श्रीरामपुष्ण के इन

बाद्दे पर दिसी का एकदम विस्थात नहीं हुआ। तमापि कहापत है "बूगो को लियो का ग्रहरूर ।" बरगुवार चन्द्रस्थी कोचारे सभी कि इतने स्थान देनों हैं बैमे यहाँ भी सही । अस पता लगाने वे लिए क्ली का जवगाववाटी भेजर क्या । अवने आकर दरायाः "धार्यो बात यूछ भी हा पर छड़ती बहुत छाटी है। उरायो सभी ही छठवाँ वर्ष लगा है।" पर अन्यत्र बड़ी विकास हाने में चिछ न देस पन्द्रामणि दवी में बही उड़वी पसन्द की और विवाह गा मृत्तं निहिनत हुआ । उस दिन गमेश्वर अपने भाई वा छेपर गयरामयाटी को गया और वहाँ विधिपूर्ण विवाह करावे अपने भाई में साथ कीटकर घर आया । यह देरती सन् १८५१-६० में वैद्यार कृष्य पक्ष की बाप है। श्रीरासपृष्ण को उस समय

पीतीसमी वर्ष समा था ।

अपने पुत्र को विवाहित देखकर चन्द्रामणि का चित्त शान्त हुआ और उहे यह अध्या होत रूपी कि अब मेरे पुत्र कामन ससार और गहस्मी की और थोडावहत रुगेगा, परत्तु मण्डप की श्रोभा के लिए वधु की पहलाने के लिए गाँव के जमीदार से उधार लाम हुए गहन कव वापस करन होंग यह विचार मन में भारी ही अपन निधन ससार का चित्र उनकी आँखा के सामने आ गया। विवाह के दिल से ही बधू का वे अपन धर रिवा राजी और उसी दिन से उन्हान उसके साथ अत्यन्त प्रमयन्त व्यवहार भारमम कर दिया। अय वध् क शरीर पर से अलकार उलारकर लेना उन्हें बहा कठोर जैंचन जगा। यदावि उन्होन यह बात विसी से नहीं बतामी, तथापि गदाधर के ध्वान में वह आ ही गयी। उन्होंने दो चार बात बतागर जननी को सान्स्वमा दी और एक रात को अपनी पत्नी के सो जान पर उसके नारीर पर से गहन, विना उस मालूम हुए धारे स मस्तिपूबक निकात तिये और अपनी माता है सामल छाकर रख दिए । माता न सबरे ही उन्हें जहाँ के सहाँ पहुँचा दिया। पर यह वात यहां पर समाप्त नहीं हुई, प्रात काल अठन पर उस बारिका न अपन झरीर पर के गृहन न देखकर अपनी सास से पुछा भौकुछ मै जो गहा पहन थी वे कहाँ है ? यह सनवर चन्द्रादेवो का हदय भर खाया और बे यालिका को अपनी गोदी में विठाकर उस प्चकारती हुई बोली-बेटी, भेरा नदाधर तरे लिए इनसे भी मुखर गहन बनवा देशा। उस दिन लड़की का बाका भी उससे भट करन आया था। उसे इन गहुना के उत्तरवाने ना वतान्त मासूम होते ही बढा कोध आया और वह लहकी को अपन साथ लगर जयरामवाटी के लिए रवाना हो गया। इससे चन्द्रादेवी को बढा द ख हआ। पर धीरामप्रधा ने उन्हें "बब साहे बुछ भी हो, पर एक बार वो विवाद हो गया वह बिसी ने तोहते वे तुर तो तुर्व स्टूजा है दिए

260

विवाह हो गया यह दिसी ने तोड़ने से टूट तो नहीं सरना ? किर इतनी मौनती चिन्ता है ?" इत्यदि बाते बहुबर अपनी माना के दु ख को दूर दिया ।

विवाह के बाद अवनंग ६-७ मात तर भीरामप्टपा कामार-पुकुर में ही रहे। पर की अवस्था को देवकर तथा कही रहते हुए बहुत दिन हो गये, यह नोयकर उन्होंने करवत्ता वायम जाने का करादा किया। भाता को यह विचार पनस्य नहीं आया, क्वीकि

इराहा किया। माता को यह विचार पमन्द्र नहीं आया, क्योरि उसे जिनता मी कि सभी इसका बायुरीग परधा हो हो रहा है, और ऐसे समय में फिर वहीं जाने में बिंद रोग पुन उन्नट पड़ा सी बंग हाल होगा परन्तु भीरायहरूपा उन्हें किया तरह समग्रान

सी बचा हाल होगा। परन्तु धीरावरूष्ण उन्हें दिनी सरह समसा-युझावर उनसे बिदा क्षेत्रर दक्षिणेस्वर वापस आ गये और अपने वान में रूपा गये (१८६०-६१)। छोटने वे बाद पोडे ही दिन धीते होगे ति वे अपनी पूजा वे वाम में पुन। ऐसे सन्मय ही गये

भि माता, भाई, स्त्री, सतार, अपनी स्थिति और वामायुहुर की सब बाते विल्डुल भूल गत । जगदम्बा वा सदा सर्वेवाल दर्शन वैमे हो, यही एक विचार उनते मन में पूपने स्था। रात-दिन नामस्मरण, मनन, जप, प्यान में ही निमन्न रतने वे वररण

उनरा वेश स्थल पुन सर्वना र आरतन रहने एता । सभी मानारित बाने पुन विषवन् प्रतीत होने एती । सारे धरीर में पुा विरक्षण साह होने एता और आंगो से नींद धुा ा मानून बर्गे भाग गयी । जनार इनना ही था वि उन्हें इस प्रनार की अवस्था का पूर्ण अनुभव रहने के नारण वहने के समान उनरा विसाहम समस्य

... शीवाडीय नहीं हुआ। हादय के मुँह से यह सुनने में आगा है कि शीरामहण्य की उत्पादावस्था फिर वायस आवे देस मयुरवातू ने उनके गाप्रवाह और अनिदा के लिए क्वाप्रसाद सेन की चिकित्सा सूरू करागी। औरिय री तुरन्त कोई छात्र नहीं हुआ वधापि उससे निरास ने होकर हृदय औरामकृष्ण को साथ केकर गंगप्रसाद के पर वार-वार-वार वार्न छंगे। औरामकृष्ण बत्ते ये, एक दिन गंगप्रसाद ने विवाद प्राम्तुकंक परीक्षा को और नशी जीविष यूक् की। उस दिन वहीं पूर्व वंगाक से एक वंदा आवे हुए से। औरामकृष्ण की परीक्षा चहने में शिता करें से से सेनामकृष्ण की परीक्षा चहने के से वार्म देवा हुई है और इसे जीविष कोई लाग नहीं होगा। " औरामकृष्ण कहते ये, "रोग के समान दिलते नाहे गेरे सभी सारिरिक दिकारों के सच्चे कारण कहते ये, "रोग के समान दिलते नाहे गेरे सभी सारिरिक दिकारों के सच्चे कारण कारण कहते ये, "रोग के समान दिलते नाहे गेरे सभी सारिरिक दिकारों के सच्चे कारण को प्रथम चहीं वेश में पहचाना। परिंदु उनके कहने पर विसी को विस्वास न हुआ।"

दिन पर दिन बीठने लगे। मधुरवाद् और औरामकृष्ण पर प्रेम करनेवाले अन्य लोबीने अपनी और से प्रयत्से की पराकाळा कर दी, परन्तु रोग कम न होकर घीरे धीरे बढता ही चला।

थोडे ही दिनों में यह वार्ता कामारपुकुर पहुँची। वेचारी चन्द्रा-देतरे! अपने प्यारे पुत्र सदायर के रोग बाधुन चढ़ने का समाचार पानर पानल के समाग हो गयी। गृहस्थी में उनवा चिन्न ही नहीं। क्ष्मता या, और ऐसी उदित्म अवस्था में निराता के वेग में उन्होंने अपने वित्र पुत्र में बस्थाशार्ष महादेव के पास धरना देने का निश्चम किया तथा वह वहां के "यूढे धकर" के मन्दिर में आकर प्रायोगदेशन करने बैठ गयों परन्तु वहां उन्हें यह आदेख हुआ कि "तू मुकुन्दुए के महादेव के सामने घरना है, तब तेरी इच्छा पूर्ण होनी।" किर वहाँ से उठकर वे मुकुन्दपुर के शिवालय में जाकर

**धीरा महत्त्रको सामत** 252

प्रायोपवेशन करने लगी । दो तीन दिन बीत जाने पर एक रात को राकर ने स्वप्न में जाकर उन्हें बताया कि "भय का कोई कारण नहीं, तेरा सडवा न तो पाग हुआ है और न उसे पोई रोग ही है, बेवल ईश्वरदर्शन की व्यानुलता से एसकी ऐसी अवस्या हो

गयी है।" धर्मपरायण और शदाल चन्द्रामणि देवी की चिन्ता इस स्वप्न से बहुत कुछ दूर हो गयी । अल्न-इन दिनो दिवरदर्शन की नितनी प्रचण्ड व्यापुरत्ना उनके अन्त गरण में घी, इस सम्बन्त में श्रीरामहत्त्व हमने गरते घे "साघारण जीवो वे रारीर में और मन में--उस प्रवार की ती कीन

उसी समय नष्ट हो जाया। दिन हो चाहे रात, सर्व पात श्रीजगरमाता पा विसी न विसी रूप में दर्शन हो तब तो ठीर है, अग्यया प्राणो में ऐसी उपट-पुबल मात्र जाती थी कि मालूम होता था कि अब प्राण निकलते ही है। इसके बाद पूरे छ. यहँ तक एक दिन भी नीद नाम को नही आयी। औरते की पर्ल्यों मे जीय मप्टप्राय हो गया का और अन में इच्छा करने पर भी पाउने खैनती नहीं थीं। समय की सूघ नहीं उत्तीयों और शरीर वा शान

पहे-पदि उसनी चतुर्योग सलबरी भी उत्पन्न हो जाय तो परीर

समल भप्ट हो गया था। माता ने बरणो पर मे वभी नभी परिर वी ओर ध्यान जाना या, तब यहा हर एयना या—मन में मालूम होता था नि में वही पावल तो नहीं हो गवा हूँ ? दर्पण के सामने सडे होरर बाँचो में उँगरी डाल्ना या और देखा या रि पसरे पिरती है या नहीं, पर होता क्या था <sup>१</sup> कुछ नहीं, प्रतायी की उँगरी से छूने पर भी परके ज्यों की स्वी बनी सहती पी। यह

देगमर वडा डर एवता था और रोते रोते यहा बरता पा, माता ! माता ! एकाप्रजित से सेने तेरी इतनी प्रक्ति की और विवाह और पुनरावमन २६३

नुझ पर इतना विश्वास रखा, उसका मुझे भंया तूने यही कल दिया
है ?' पर बाद में नुरुव्त ही ऐसा भी कहता था, 'माता ! तेरी
जैसी इच्छा हो बही होने दे। वारीर जाय तो जाय, पर केवल तू
मुझे छोडकर कही न जाना। माता, मुझे दर्शन दे। मुझ पर कुपा
कर। तेरे सिवाय भेरा और कीन है !' इस प्रकार रोते रोते मन
में पुन विलक्षण उत्साह उत्पाद हो जावा था। घरीर विलक्षक
तच्छ पदार्थ प्रतीत होने लगना था, और कुछ समय में जगनाता

का दर्शन होकर उसकी बाते मुनकर मन शान्त हो जाता था।"

ठगभग इसी समय मयुराजाय को श्रीरामकृष्ण के शरीर में
श्रीमहादेव और काठी माता का दर्शन हुआ। उसका विस्तृत
वर्णन "श्रीरामकृष्ण और मयुराजाय" वीर्पक कथ्याय में हो चुका
है। इस दर्शन के समय से मयुराजाय श्रीरामकृष्ण को भिन्न भाव
से देखने लगे और उनके मन में उनके प्रति मक्ति और श्रद्धा

स दलन लग जार उनक धन भ उनक प्रांत भारत जार अद्वा अराधिक वह गयी। साथक-अवस्था में मगुरानाय जैसे धनवान् और श्रद्धासम्पन्न तेजस्थी भवत की श्रीरामकृष्ण को आवर्षकता थी हो। इन दोनो का इतना अद्भुत प्रेम-सम्बन्ध जगन्माता में इसी कारण जोड़ विया हो कौन जाने श्रीरामकृष्ण के जीवत-चरित्र में ऐसी बहुत सी अधिक्त घटनाएँ हुई हैं कि उन घटनाओं के यो ही सहज ही हो जाने की वात मानने के लिए मन तैयार नहीं होता। मयुरानाय और श्रीरामकृष्ण का वलीकिक प्रेम-सम्बन्ध भी इसी प्रकार की एक अधिक्त्य घटना है। दुसरी घटना

--- उसी तरह की---एक भैरवी नामक ब्राह्मणी का दक्षिणेस्वर में आगमन है। उसी बात का विस्तृत वर्णन अगले प्रकरण में किया

गया है।

## २० भैरवी ब्राह्मणी का आजमन (१८६१-६२)

' उसने पुरे हुए होता और बाह्मस्वमान के बारण विह्नान भनरमा ना देखना लागा ना एका मानूम होता था पि मानो वह मोणाल विषद्द से स्थापुल नन्दरानी पंगीश ही है।

--थीरावष्ट्रप्त

हुम बहु पूबे है वि दरिशणे स्वर मा बाली मन्दिर सेमार होने पर सममें ता ३१ मई मन् १८५६ वे दिन श्रीनगदम्या को प्राम-प्रतिच्छा हुई। मन्दिर का ताब कार्य दीक दीर चण्ने और रिगी यात की कपी न होने देने वे हेनु डाएोने उनी साछ २९ वपस्त को २,५६,००० में में दिनाजपुर निर्मे मुष्ट जमीन मोग थी। गानून के शनुमार उम जमीन का नियमित हम्म से कालम प्राम्न देने का दिवार उनने मन्द्र में होने हुए शी कई पारकों में यह वामें बहत दिनी तर स्वर्णन रहा। स्वह्मारी रोग से एमा होर स सन्या में पड जाने पर, इस बात को निपटा देने के लिए उनके मन में पुत्र तीव इच्छा उत्पन्न हुई। उनकी बार श्रव्हिक्यों में से दूसरी श्रीमती कुमारी और तीवरी श्रीमती करणामयी काछीमन्दिर पूरा बनने ने पूर्व हो मर गयी थी। बतः उनकी बन्तिय बीचारी के समय उनकी सबसे बड़ी हुक क्षेत्र श्रीमती पीपनी और सबसे छोटी श्रीमती पीपनी और सबसे छोटी श्रीमती पापतम्बा, वे ही दो श्रद्धकर्ष थीं।

दानपन सैयार होकर काने के बाद इस सम्पत्ति के सम्बाध में आगे चळकर कोई सगढ न जड हो इस उद्देश से रानी ने 'यह दानपन हमें स्वीकार है' इस जागय का सम्मति पत्र िळाकर उस पर अपनी दोनो छडिवयो छे हस्ताक्षर कर देने के लिए महा। जगदन्या दाखी ने तो हस्ताक्षर कर दिया, परन्तु बडी छडकी पितनी ने इन्कार कर दिया। इस कारण मृत्यू-स्थ्या पर मो रानी के चित्र को द्वानिन नहीं मिली । अस्त में रानी ने श्री आत्रदम्या की इच्छा पर निर्मेर होकर, बयने चित्र का समाधान करते हुए ता १८ फरवरी १८६१ के दिन दानपन्न पर स्वय अपने हस्ताक्षर पर दिये । उसने इसरे ही दिन, अपति ता १९ फरवरी को उनका रोग वह गया और उसी दिन उनका स्वर्गनास हो गया।

धीरामकृष्ण कहते थे, "अिलाम दिवा में राती रासमणि गगा
के किनारे अपने निवासगृह में रहन ने जिए आ गयी थी। उनके
देहादसान ने एक दो दिन पूर्व एक रात को उनका प्यान समीप
ही जरुते हुए फिसी दीपक को बोर गया। वे एकदम दोल उठी,
'में सब दीपक यहाँ से हटा छो। यह सब रोसनी मुझे नहीं
चाहिए। अब तो यह देखों अगन्माता ही यहाँ आ गयी है।
उनके सरोर की प्रमा को देखों, यह प्रभा कैसी चारों और फैठी

२६६

हुई है। 'योड़ा ठहरवर ये पून बोर्टी, 'माता । सूआ गयी ? पद्मा ने हस्ताक्षर नहीं विया। तो अत्र वया द्वीगा माता ?' इससे ऐसा दिखता है वि उनवे मन पर रोग की अपेक्षा इस चिन्ता का ही परिणाम अधिय हजा था।" **कालीमन्दिर में श्रीजगदम्वा की प्राणप्रतिष्ठा होने के समय से** वहाँ की सारी व्यवस्था मथुरानाथ ही बरते थे। अत रानी मी मृत्य थे बाद भी वहाँ भी व्यवस्था पूर्ववत थे ही भरते रहे। उनका पहले से ही श्रीरामष्ट्रप्ण पर बहुत प्रेम था। अब रानी की मृत्यु हो जाने से मन्दिर की सब व्यवस्था उनके अवे छे के ही हाथ में आ गयी, इसिंटए श्रीरामकृष्ण की माधनाकाल में सब प्रकार की आवस्पर सहायता देने के लिए उन्हें पूरा अपसर मिल गया। ऐसी अपार सम्पत्ति वे माल्कि होते हुए भी उनकी प्रयुत्ति पुमार्ग भी और नहीं गयी और दे श्रीरामकृष्ण को हर तरह से सहायता परने में अपने को घन्य मानते थे, इससे उनको वितना वडा सीमाग्य प्राप्त था, यह बल्यना की जा सकती है। श्रीरामप्रण की उच्च बाध्यात्मिक अयस्या की यस्थना इस समय नव बहुत कम लोगों को थी। बहुतेरे लोग हो। उन्हें 'पागल' या 'दिमाग पिरा हवा' ही समझते थे। जिस मनप्य मो स्वय अपना हिन-अनहित मालूम नही पटना, जिसे रिमी सामारिय विषय में उत्माह नही है, रानी राममणि और मयरा-नाय जैसे या प्रसन्नना से जो स्वय अपना लाभ नहीं उठाता-ऐंगे मन्त्य यो वे और ध्या वहें ? सब शोगो को इतना अवस्य दिसायी देता या हि इस पागर मनुष्य में बुध अजीय मोहनी शबिर भरी है, जिसने बारण हर एर व्यक्ति उसे पाहरा है।

यचित्र बहतों भी यह धारणा थी, तथाति मध्यानाय रहा बरते

थे, 'इत पर श्रीजगदम्बा की छपा हो चुकी है, इसी कारण इनका व्यवहार किसी उत्पत्त के समान है।'

रानी रासमणि के नियन के वाद क्षीन्न ही श्रीरामकृष्ण के जीवन में अस्यन्त सहरव की एक और घटना हुई। उस समय दिखायहर में अरुसते में यहिचम की और गंगा के फिनारे एव मुक्तर कुछवाड़ी थी। उस कुछवाड़ी में अनेक मक्तर फक्तर के फूछ के रीधे थे, जिनकी सुगन्य से इसी दिशाएँ मुरिमित रहतीं थी। इस फुछवाड़ी में श्रीरामकृष्ण जिख निमम से जाते में और सीआरस्त्रमा के हार के छिए फूछ इकट्ठे करते थे। इस फुछवाड़ी से श्रीरामकृष्ण विश्व निमम से जाते में और सीआरस्त्रमा के हार के छिए फूछ इकट्ठे करते थे। इस फुछवाड़ी से ही गंगाओं में उतरने के छिए सीढियाँ बनायी गयी थी। पास ही भौरतों के छिए एक बड़म बाट बंधा हुआ बा। उस बाट पर बकुछ का एक बड़म बुझ था, इस कारण उस बाट की 'बकुछतका बाट' कहते थे।

एक दिन प्रातकाल कुल तोवते समय श्रीरामहत्य को वकुछतला पाट की और एक नौका आती हुई दिखाती थी। वह नौका पाट के पास आकर रूक गयी। उसमें से पुस्तको आदि की एक गठरी हाथ में लिये हुए एक स्थी उतरी और दिलियी पार के परे की थीर जाते लगी। उस स्थी के केत लम्बे और परे के परे की थीर जाते लगी। उस स्थी के केत लम्बे और खुले हुए पे। उसका वेष भैरवी का सा, और उसके दूर रे पे एए पे। उसका वेष भैरवी का सा, और उसके पर रे एए रे । उसका वेष भैरवी का सा, और असरया की किसी को मालूम नहीं पड़ती थी। उसका दर्भन होते ही थीरामहरूप्य को मालूम नहीं पड़ती थी। उसका दर्भन होते ही थीरामहरूप्य को मालूम नहीं पड़ती थी। उसका दर्भन होते ही थीरामहरूप्य को मानी वह कोई अपनी आरसीय या स्वकन सी मालूम होने लगी। वे तुरुख ही अपने कमरे में और आये और हृदय से दोले, "हृह, उस पार पर अभी एक मेरवी आयी है। जा, उसे इंघर ले "हृह, उस पार पर अभी एक मेरवी आयी है। जा, उसे इंघर ले

215

आ।" हृदय चोला, "पर मामा! वह स्त्री विना जान-पहचान भी है! उसे बुलाने से बह व्यर्थ ही इघर में से आयेगी?" श्रीराममूष्ण बोले, "उससे महो कि मेंने बुलाया है, सब यह आ जायेगी।" उस कानान सत्यासिनी से मेंट परने मा अपने मामा

मा आग्रह देगकर हृदय को वडा अचरज हुआ, पर यह परे क्या? मामा को आजा माननी ही थी। इसलिए यह उस पाट पर तुरन्त ही गया और उस भैरवी से कहा, "मेरे मामा वहें ईरवरभवत है, उन्होंने तुम्हारा दर्शन ऐने में लिए तुम्हें बुलाया है।" यह गुनते ही वह सन्यासिनी हृदय से एक भी प्रश्न िय

हा चुनु पुरस्त हो चुनु राज्याला हुद्य गं पूर्व भी प्रशासन विना उठ राठी हुई और उसने साथ आने ने लिए चल पही ! यह देराकर हुदय के आस्वर्य नी सीमा नहीं रही। यह सन्यासिनी हुदय ने साथ शीरामकुष्ण के बमरे में आयी। उन्हें देराते ही उसने आमन्द ना ठिकाना नहीं रहा। उसनी

यहाँ ये ? तुम्हारा गंगा ने जिनारे वही पता न पारर में इतने दिनो तक तुम्हें इंडती रही, अन्त में तुम यहाँ मिल हो गये!" बाला स्वभावपाले श्रीरामकृष्य बोल उठे, "पर माता! तुमरो मेरा समापार कैसे मालूम हुआ।" मंन्यागिनी बोली-"मुझे जगदम्या की ज्या से पहले ही मालम हो पूना था नि

आँसो में आनन्दाश्रु भर आये और वह बोली, "बावा! तो तुम

तुमरान्या चीत्र चाया प्रत्याचार्याच्या है । प्रत्याचार्याच्या मानि सुम सीनों यी भेंट होने वाली हैं. दोष दो यी भेंट दमने पहले पूर्वयाल में हो चुनी है और अब यहाँ सुम से भी भेंट हो पर्याल

तदनस्तर जैमे कोई छोटा बारक अपनी माता के पान बैट-कर बड़े स्तेंट हो उसरे माय बाते करता है, उसी तरह उस मन्यामिनी के पास बैटकर सीरामहुच्छ अनेक प्रकार की बार्ग ईश्वरचिन्तन से उनका बाह्यज्ञान किस तरह नष्ट हो जाता है; उनके शरीर में कैसे निरन्तर दाह होता है, उनकी नीद कैसे उचट गयी है, आदि सभी वाते वे दिल खोलकर उससे कहने लगे और पूछने लगे कि "मेरी ऐसी अवस्था नवी हुई ? माता ! मै क्या सचमच पागल हो गया हुँ? और क्या जगदम्दा की अन्त करणपूर्वक भिक्त करने से मुझे सचमुच कोई रोग हो गया है ?" श्रीरामकृष्ण के मख से ये सारी बात सुनकर उसका अन्त'-करण आनन्द से खिल रहा था। थीरामकुण्ण की बात समाप्त होने पर वह वडे स्नेह के साथ उनसे बोली, "बाबा <sup>1</sup> तुन्हें कौन पागल कहता है ? यह पागलपन नहीं है। यह तो महाभाय है, इसी के कारण तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है। क्या इस अवस्था को समझना भी किसी के छिए सम्भव है ? इसी कारण षे वेचारे तुमको पागल कहते हैं। ऐसी अवस्या हुई थी एक तो श्रीमती राधिका की और दूसरे श्रीचैतन्य महाप्रभु की ' ये सब बाते भनितशास्त्र में है। मेरे पास वे सब पोथियाँ है। उनमें से में तुम्हे दिखा देंगी कि जो कोई पूर्ण अन्त करणपूर्वक ईश्वर की भक्ति करते है उनकी ही ऐसी अवस्था होती है।"

हदप पास ही खडे थे। वे उन दोनों का सारा सवाद सुनकर भीर उनका बिलकूल परिचित मनुष्यो के समान पारस्परिक व्यवहार देखकर दग रह गये।

इस प्रकार वडे आनन्द में कुछ समय वीतने के बाद वहत विलम्ब हुआ जानकर श्रीरामकृष्ण ने देवी का प्रसाद, फल, मिठाई आदि मेंगाकर उस सन्यासिनी को दिया और उसने उसमे से कुछ अस ग्रहण किया । श्रीरामकृष्ण ने उसके साथ पुगकर जो सब मिटर दिसारामा । देवदर्शन और फराहार हो जान के बाद जसन अपन मूल में रागी हुई रपूबीर जिरा ने मैंबेज के रिए कोटी से सोचा रेकर स्वाचादि से निवृत्त हागर प्रवेटी के नीच रगोर्ट बचाना प्रारम्म विचा ।

भोजन बन जान पर उसने अपन मुख से श्रीरप्पीर शिला मी नियारा और उसके सामन नैवेच की धारी पराधार आप प्यानस्य हासर बैठ गयी। उस ध्यान म उस एन अपूर दरान प्राप्त हुआ जिससे उसे समाधि एवं गयी। उसकी औररा स प्रमाध्यभारा यहन तमी और उसमा बाह्यज्ञान विस्तुल नव्ह हो गया । उसी समय इघर श्रीरामद्रप्य का अपन कमरे में ही बैठै-वैठे पपवटी की और जान का अति उत्तर इच्छा हुई। जब क उटपार पनवटी की आर आ रह च ता रास्त में भी अगृह भाषा-यस्पा प्राप्त हा गयी । वे उमी अवस्या में वहाँ गर्दी और अपने पाय का जिल्हाल भान र हाते हुए ये उस रपूर्वीर मिला में शामन में नैयदा ना गान रूप । अब बुछ सगव में याद प्राधाणी की समाधि उत्तरी तब शीरामद्रयण वो भावावेण में गर बाय पारम देख यह जिस्मय आर वानम्य से रामाखित हा उडी । गुछ समय में परचात श्रीरामहत्त्व की भी हान हाने गर समा अपने द्वारा यह वार्म हुआ दगरर उन्ह भी आदाय हान लगा। वे योते, 'यह विचित्र याय भर तथ स बंग हा गया, यह मरी भी पूछ गमझ में नही आता । यह गुपतर ब्राह्मची उन्हें गाता वे समान धीरज दती हुई वारी- वाजा ! तुमन ठीए विया । मर् पाम तुमन नहीं किया, पर तुममें जो कार्ट है उसने किया। में अभी व्यानस्य बैठी हुई जा बुछ दल रही थी उपने यह बाये विमने निया बार क्या रिया, यह मैं पूर्ण कति म जा। गया

हूँ। मुझे अब पूर्ववत् पूजा करने की आवस्यकता नहीं रहीं, इतने दिनो तक मेने जो पूजा की यह चय आज वार्यक हो गयी।" यह महते हुए उस बाह्यणी ने बिना किसी सकोच के शीरामकृष्ण भी पाली में है व के प्रसाद जानकर खालिया। श्रीरामकृष्ण के शरीर में श्रीरप्युवीर का प्रत्यक्ष आदिमांव देखकर उस बाह्यणी का अन्त करण भिन्त और प्रेम से पूर्ण हो गया। उसका गला मर लाया और अविसे से सम्मान्य बहुने लये। उसी अवस्था में इतने दिनो तक जिस श्रीरपृथीर विद्या की वहू पूजा जरती रही ।

उन दोनो में पहले दिन ही जो प्रेम और वात्सत्य-माय उत्पम्न हुआ पा वह दिनोदिन बढ़ता गया और वह वाह्यणी भी दिलिणे-ध्वर में ही रहने लगी । इंडवर-सम्बन्धी वार्ता और अस्य आप्या-रिमक पिपसो की चर्चा म पोनो में दिन इस तरह बीतने लगे कि उन्हें ध्यान तक नहीं रहता था । औरामकृष्ण उसे अपने आम्यारिमक दर्शन और अवस्था के सम्बन्ध क्या पहें अपने अम्यारिमक दर्शन और अवस्था के सम्बन्ध के मार्ग गुढ़ वाते खुले दिल से बता दिया करते थे और उनके विषय में अनेक प्रकार के प्रक्रन पूछते थे । बाह्यणी भी निश्च किम तामिन्नक प्रकार के प्रकार पुछते थे । बाह्यणी भी निश्च किम तामिन्नक प्रकार के प्रकार पुछते थे । बाह्यणी भी निश्च किम तामिन्नक प्रकार के प्रकार पुछते थे । बाह्यणी की तथा किम कारती थी । कभी कभी वह चैतन्य-भाषवत् अथवा चैताम-चिरतामृत प्रन्यो से वात्म पडकर अवतारी पुष्पो के वेह और मन में ईक्वर-प्रम के प्रचल वेगकन्य लक्षण और विकार की विवेचना करके उनके सवाय दूर करती थी । इस प्रकार पचवटी में दिव्य आनम्ब का लोत उस्पर पडम था ।

इस दिव्य आनन्द में छ -सात दिन बीत जाने पर तीक्ष्णदृष्टि-

\$u2

में तिरु गात्र भी दोप की सम्भावना नहीं है, तथापि इसरो इस स्थान में रराना उचित नहीं है। याम और बाचन में आसकत लोग इस पवित्र सन्वासिनी ये विषय में बुछ न बुछ शका गरने ल्गेंगे और यह सोचनर उन्होने ब्राह्मणी से यह यान प्रयट भी मर दी। प्राक्षणी यो भी उनका यतना ठीव दिगा। यह गास में ही तिमी गौर में रहवर श्रीरामकृष्ण वी भेंट वे जिए प्रति-दिन आने का निवास करते. उसी दिन अपना देराइटा दक्षिणे-

इनर में उठायन समीप ही दक्षिणेयनर बाम में देवमण्डल पाट पर के गर्या । उस बाम वे सीधे-माथे, भोडे-भारू और धर्मनिष्ठ रुगेगो को ब्राह्मणी अपने जलीतिक गुणो के कारण सीस्र ही प्रिय हो गयी । बहाँ उसके रहने समा भिक्षा की ठीक ठीक व्यवस्था भी हो गयी । यह नित्य नियम से श्रीरामप्रया में पान जाने रुगी । यह अपनी पटचान की स्पियो से भिक्षा में अरेप प्रकार में भीज्य पदार्थ गाँगकर अपने साथ है जाही भी जीर अत्यन्त वात्सन्यभाव से श्रीरामकृत्य की गिठाया करती थी। बरते है कि उस धाट कर रहते समय उसका अना करण या नाय-गाय से भर आता या । उस अवस्था में यह हाथ में स्थापन का गाला केनर "गोपान, गापान" बन्ती हुई जोर बार म निर्मानी पी । उसी समय इपर श्रीदामहुण्य को भी बाह्यणी स भेंट करने

मी अयन्त उताट इच्छो होती थी। यहो होति उन सुमय भैस सा**द्वीरोटा बा**टक अपनी माता के पास काल प्रणा जाता. र्द, उमी सरह श्रीरामपुरण उमरी और दौटा पण जा। य. और उसरे हाय में यह मनतन सा रेंडे ये । श्रीरामकृत्य बहुत थ हि "उमरे सुरे हुए वेश और वासायभाव स उत्पन्न हुई विहुट

अवस्था को देखकर लोगों को यह मालूम होता था कि यह स्त्री गोपालविरह से ब्याकुल नन्दरानी यशोदा सो नहीं है !''

श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से उनके आध्यात्मिक अनुभव और अवस्था को सुनकर ब्राह्मणी को निश्चय हो गया कि यह सब अवस्था असाधारण ईश्वरप्रेम के कारण ही उत्पन्न हुई है। ईश्वर की बाते करते समय श्रीरामकृष्ण को जो आनन्द आता था, उन्हें जो अपनी देह की मुधि भी नहीं रहती थी, यह सब प्रत्यक्ष देखनर उसे जिस्सरदेष्ठ मालम हो गया कि ये कोई सामान्य साधक नही है। उसे जीवों के उद्घार के लिए चैतन्यदेव का पून अवतार होने ना वारम्बार स्मरण होने लगा, जैसा श्रीचैतन्य-चरितामृत और शीनैतन्य-भागवत ग्रन्थो में लिखा हुआ है। चैतन्यदेव के आचार-म्पबहार के विषय में उसने उन ग्रन्थों में जो कुछ पढा था, वह सब श्रीरामक्रण्य में सागोपाग मिलते हुए देखकर उसे आश्वर्य और समाधान भी हुआ। चैतन्यदेव का शारीरिक दाह और उनकी ललीकिक क्षुपा जिन सरल उपायो से दूर होने की बात उन प्रन्यो में यणित है, उन्ही उपायों को उसने श्रीरामकृष्ण पर अजमाया और अचरज की बात ग्रह है कि उनसे उन्हें तत्काल लाग भी हुया। इन सब बातों से उसकी पूर्ण बारणा हो गमी कि इस समय श्रीचैतन्य और मिरवानन्द दोनो ही ने एक ही बरीर मे अवतार लिया है। हम पीछे कह आये है कि शिकड गाँव की जाते समय भीरामकृष्ण को जो विचित्र दर्शन हवा था उसे उन्हीं के मह से सुनकर प्राह्मणी बोली, "इम समय नित्यानन्द और चैतन्य का अवतार एक ही देह में हुआ है।"

यह बाह्यणी ससार की किसी भी बात के लिए किसी पर अव-लिम्बत नही थी। बत उसे किमी की प्रसन्नता का अपसन्नता की परवाह करने वा कोई कारण न था; इसिछए उसे थीरामपूरण के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट धारणा निसी के भी पास बतला देने में वित्रकृत सकान नहीं होता था। उसने श्रीरामकृष्ण के बादे में अपनी राय पहले उन्हीं को और बाद में हुदय की बतला ही। जो बोई भी पूछना था, उससे वह अपना मन रपष्ट प्रश्ट कर देती थी। एक दिन श्रीरामहणा और मथुखायु दोना पचवरी में बैठे थे । हदय भी समीप ही था । बात बरत बरते धीराम रूक् ने अपने सम्बन्ध में ब्राह्मणी था जा बहना था वह मधुरवाप को भी बतला दिया । वे बाले वह बहती है कि अबतारी पुरेशों के जी लक्षण हाते हैं वे मव नुषम है। उसने वितने ही शास्त्री बा अध्ययन विया है और वे सब पाधियाँ भी उसने पास है।" श्रीरामरूष्ण का यह भीधा-भादा और गुरे दिल से बोलना मृत-यर मयुरवायू की आनन्द हुआ और व हैंसवे हेंसने बोले, 'लेकिन बाबा, उसने कुछ भी बहा हो पर अयतार सो दस में अधिक नहीं है न ? तब भरा उसरा यहना मैसे सब हो सबता है? तपापि तुम पर अगदम्या की कृपा है इतनी यात को बिल्कुल सरम है।

उननी में बान हो रही थी। ति इतो ही में बही एक सन्धा-सिनी आती हुई दिसी। उस देगावर मधुर ने श्रीरामहण्य हो पूछा 'वस मही है यह सम्बानिनी ' श्रीरामहण्य होते, "हो।" उसो हाय में मिध्यात भरी एक बागी थी जिसक पदार्थ भीतात-पुरान वा बहु अपन हाय ही निज्ञान कि जिल का रही थी। पात आने पर उसने श्रीरामहण्य व समीप बैठ हुए समुख्यायू की ओर देवने ही अपना आव सार जिसा और अपन हाय की मारी हुन्द के हसाले कर दी। इतन में ही जैन छाटा बाल्या अपनी मारी हे पास विसीका उलहना देता है, उसी तरह धीरामई एण मयुरवाय की ओर उँगली दिसात हुए उससे बोले, "नयो यह तया बात है रे तु मूझसे जो कहा करती है, वहीं मेंने अभी इसनी बताया है, पर यह तो कहता है कि अवतार दस ही है।" इतने में मधुरवाबू ने संन्यासिनी की नुमस्कार विया और उसे बतलाया कि मैने सचमूच यही कहा है। सन्यामिनी ने उन्हे आशीर्वाद देवर कहा, "भयो भला ? नवा प्रत्यक्ष श्रीमद्भागवत में मुट्य मृश्य नौबीस अवतारों की कथा बताकर भविष्य में और भी असंख्य अवतार होने की बात नही लिखी है ? इसके अतिरिक्त बैध्यव ग्रन्थों में महाप्रम् श्रीचैतन्यदेव का पुन अवतार होना स्पष्ट वहा गया है। श्रीचैतत्यदेव और इनमें बहुत साम्य दिख रहा है । श्रीमद्भागवत और अन्य बैच्चव चन्य पढे हुए किसी भी पण्डित से पूछ देखिये, वह इस वात का स्त्रीवनर ही करेगा। में अपनी उक्ति का समर्थन करने के लिए उससे दास्ताय करन की तैयार हैं।" बाह्मणी का मह स्पष्ट और आत्मविद्वासपूर्ण बाक्य सुनकर मधुर चिकत होकर चप ही गये, परन्तु एक अपरिचित और भिक्षावृत्ति के सहारे रहने वाली सन्यासिनी के कथन और पाण्डित्य पर उनके समान तर्क-धील मनुष्य को सहसा विश्वास भी कैसे हो ? उन्ह भाग हुआ कि जैसे हाल ही में एक वैद्यराज भी उन्हें महाप्रूप कह गये थे, बैसे ही यह सन्मासिनी भी कहती होगी । तो भी बाहाणी के कहने में उन्हें बहुत बुतहल दिख पड़ा। तब मबरबाउ ने श्रीरामकृष्ण के भी आग्रह से सन्यासिनी क कहन के अनुसार पण्डितों की एक समा बुलाने का निश्चय किया । श्रीरामकृष्ण न सो छोटे बालक के समान मयुरवाब से हठ पनड लिया कि "अच्छे अच्छे पण्डित वलाकर प्राह्मणी के कथन की सवाई था झुठाई का उनसे निणंग

परना ही चाहिए।" धीरामहत्त्व में इस हठ में सामने येचारे मयुरवाव बचा बचते? सब प्रवार की बाबुलता रहते हुए जेंगे कोई प्रमी पिता अपने इक्लीने लड़ने का साठ-प्यार पूरा परने में आवन्त्र ओर हाय को धन्य मानता है, वही स्थिति, यही अवस्था, मयुरवायू की थूँ। सीझ ही लहोंने बढे उत्साह से पिदती की एक सभा बच्ची।

इस आर्मिता परिजा मनाज में बैन्जवपरण प्रमृत से। येज्यस् परण की मीर्जि श्रीमद्भागवन मी यथा का प्रत्यन्त मुन्दर रीनि से प्रवतन मर्टो में स्वरण बारा ओर फैंगो हुई थी।

संप्रवारण पेंचल पिएन ही नहीं से, बरन् ये भवा और सामक भी में। जमने इंटरमिना और साहनतान, विशेषतः भिननताहन ने शान के पारण में उन समय ने बैप्पय समान में एक प्रधान मेंता मिने जाते में बांद उसी हृद्धि से बैप्पय समान में में उनना मान भी था। काई भी धारिक प्रशा उपस्थित होने पर उसके विषय में बैप्पाचयरण वा मत मुनने के लिए सम फ्रेंम चनुन रहा कार्य से सम्बन्ध मुनन के लिए सम्बन्ध में।

कोई कोई वहने हैं कि बैच्यवगरण का परिश्य मधुक्यायू में प्रथम ब्राह्मणी न ही कराया था और उन्हें नियन्त्रण दन के दिए वहां था। बाहे जैसा भी हो, सभा के दिल बैच्यवगरण को मधुष्पायू ने धुन्याया जरूर था। सना का दिन आचा और मैच्यव करात तथा अन्य पटिताया गामा मं पथार । विद्या यामाणी और मयरवाद के साणी भी समा के द्वारिकत थे।

मपुरवायू र कामा जा नजा न उत्तरक्त य । मना आरम्ज हुई और श्रीरामदृष्टा की अवस्या के गम्बरम में विचार होते रुगा। बाह्ममी वे श्रीयमदृष्टा की अवस्या के विषय

PINC

प्रकट किया और वह वैष्णवचरण की बोप रुहम केर्यो हुई बोली, "यदि आपना इस विषय में भिन्न मंत है ती उसका कारण मुझे विस्तारपूर्वक बतलाइये।" अपने लडके का पक्ष लेकर माता जिस तरह दूसरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वही भाव आज बाह्यणी का था। आंज जिनके सम्बन्ध में वह सारा बाद-विवाद हो रेहा या वे श्रीरामकृष्ण न्या कर रहे ये 🕺 हमारी आँखो के सामने उनका उस समय का चित्र स्पष्ट दिख रहा है। सारी सभा वठी हुई है। उस पण्डित-सभा में वे भी सादे वेय में वठे है। वे अपने ही आनन्द में मम्न है। उनके मुख पर मृदु हास्य झलक रहा है। पास ही बादाम, पिस्ता, मुनक्का से भरी हुई एक थैली रखी है। उसमें से एकआध दाना निकालकर वे बीच बीच में अपने मुँह में डाल लेते है और सारा सवाद ऐसे ध्यान से सुन रहे है कि मानो यह विवाद किसी दूसरे ही मनुष्य के सम्बन्ध मे हो रहा हो । बीच मे ही वे श्री वैष्णवचरण को स्पर्श करके अपनी पिसी विशेष अवस्था के विषय में "यह देखिये, मुझे ऐसा ऐसा होता है" आदि वर्णन करके बतला रहे है। कोई कोई कहते है कि श्रीरामकृष्ण को देखते ही वैष्णवचरण ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इनका महापुरुष होना जान लिया था। परन्तु ऐसाहो वान हो श्रीरामकृष्ण की अवस्था के सम्बन्ध में बाह्मणी ने जो विवेचन किया या वह उन्हें पूर्णत जच गया और उन्होंने भरी सभा में अपना मत भी उसी प्रकार प्रकट कर

दिया । यह वान हमने धीरामहुच्च वे भीपूग से मुनी हैं । इतना ही नहीं, परन्त् वैष्याचरण ने यह भी यहा वि "जिन उम्रीस प्रसार के भिन्न भिन्न भावों वा अवस्वाओं के एव साथ होने से

महाभाग होता है, वे मब अवस्थाएँ बेचक थीराधा और श्रीधैत प महाप्रम म ही एवज दिग्सवी दी थी। और वही सब अवस्पाएँ इनमें भी प्रश्ट हुई है । विसी महा भाग्यवान की वृदि महामाय मा योडा सा आभान प्राप्त हो. तो इन उद्योग में से अधिक से अधिक दो-चार अवस्थाएँ हो दिनायी देनी है। इन सभी उम्रीग अयम्याओं का एक साथ वेस महन बचने में आज तक मोई भी मानवरारीर समर्थ नही हक्ष ।" मधरानाए आदि मच छोग मैग्यवसरण या भाषण गुनरर

बिल्युल आस्मर्बनिति हो गये । श्रीरामहृष्ण को भी यह बात गुनवर हर्षे हुआ और वे आनन्दपूर्वन वसूरवाबू से बहने छने, "मुन दिया ये बचा बहने हैं ? बंच चारे पूछ मी हो, इतना सी निरचय है कि मूल काई राग नहीं हुआ है और आब यह सब

यातीताय मुनहर मुझे यहा ही ममाधान हुआ। '

# २१. वैष्णवचरण और गौरी पण्डित का वृत्तान्त

"जितने मत हैं जतने ही मार्ग हैं। अपने मत पर निष्ठा रखनी चाहिए, पर दूबरों के मत की निन्दा नहीं करनी चाहिए।"

"सिद्धियाँ परमश्यरप्राप्ति के मार्ग में बड़ी विष्त है।"
"विवेक और वैराय्य वे विता जास्त्रज्ञान व्यर्थ है।"

बैप्णवचरण ने श्रीरामकृष्ण के बारे में जो मत प्रकट किया

—थीरामहप्प

वह निरपंक, या ऐसे ही कहां हुआ कदापि नहीं था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उस दिन से श्रीरामकृष्ण पर जनकी श्रद्धा और भिनत उत्तरोत्तर बढती ही चली। श्रीरामकृष्ण के सत्सम का लाभ उठाने के लिए वे बारम्बार दिलिणेश्वर आने लगे। अपनी सब गुप्त साधनाओं का वृत्तान्त श्रीरामकृष्ण को वातालाकर उनके सम्बन्ध में उनका कथन सुनने लगे और अपने ही सामान अपनी पहचान के अन्य साधकों को भी श्रीरामकृष्ण के विव्य सत्सग का लाग उठाने के लिए वोच बीच में उनके पास लाने लगे। श्रीरामकृष्ण को विव्य सत्सग का लाग उठाने के लिए वोच बीच में उनके पास लाने लगे। श्रीरामकृष्ण को भी उनकी सगति से गुप्त साध-

नाओं की जानकारी प्राप्त हुईं। साधारण लोगों की दृष्टि में

हेत् से अन्त गरपपूर्वंग शिये जाये, तो उनने अनुष्ठान से साधग या में भी अप पतन नहीं होता, वरन वह धीरे धीरे त्यांगी और सयमी होतर उत्तरोत्तर आध्यात्मिन उन्नति ही प्राप्त नरता है और अन्त में उसे यद मित्र प्राप्त हो जाती है-यह तरव भी श्रीरामकृष्य ने इन्हीं की सगति से सीगा था। इस प्रकार की साधनाओं की बात गुनकर और कुछ साधनाओं की प्रत्यक्ष देग-बर श्रीरामप्रका बहुते थे-- "मुझे पहुले पहुल ऐसा लगा रि ये लोग याते तो बढ़ी बढ़ी चरते हैं, पर इतनी हीन भेणी भी साधनाएँ बयो पारते हैं ? " परन्त इनमें जो यथार्थ श्रद्धायान थे उनकी

२८०

प्रत्यक्ष आध्यात्मिक उन्नति होते देगकर उनके मन का सन्नय दूर हो गया । इस प्रकार के साधनामार्ग का अवलम्बन करने वाले लोगो में सम्यन्ध में हमारे मन की निरहशारवृद्धि को दूर करने में उद्देश्य में उहाने गहा, "भाइयों । तिरस्रारयद्भि मयो होनी पाहिए ? ऐसा ही बचो न समझो कि वह भी एन पय है। परा घर में जाने के लिए वई भिन्न निन्न मार्गनहीं होते ? यदा दरवाजा, पीछे का दरवाजा, गिटकी, पासाना माफ करने वाने

भगी में लिए एक अलग दरवाजा-इमी प्रकार ऐसी गांधनाओं भी भी उसी प्रकार का एक दरवाजा जानो । घर में रिसी भी भागं में भीतर जाओ, पर सब पहुँचेंगे एक ही स्थान पर न ? सब फिर यह बहुबर वि ये शीग ऐंगे हैं थैंगे हैं उनका निस्कार गरना पाहिए या कि उनके साथ मित्र-ब्रूटकर रहना पाहिए ?"

बस्--थीरामगुष्य के अदस्त पश्चित्रकः, पवित्रता, अधीरक ईश्वर-मिरित, भाषमुनाधि आदि का बैध्यवधरण के मन पर इतना

# वैष्यवयस्थ और गौरी पण्डित का युत्तान्त २८१ जवरदस्त प्रभाव पडा कि श्रीरामकृष्ण को सब के सामने 'ईस्वरावतार' कहने में उन्हें करा भी सकोज नहीं होता था । वैष्यवनरण का श्रीरामकृष्ण के पास आना शृक्ष होने के बोडे ही दिनो वाद प्रसिद्ध गौरी पण्डित भी दक्षिणेस्वर में आमे । गौरी

कालीमन्दिर में पहेँचने के समय ही एक यजेदार घटना हुई। हमने उस बात को स्वय श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुना है। वे कहते थे----''गौरी पण्डिन को तपस्या से एक सिद्धि की प्राप्ति हुई यी। शास्त्रार्थं के लिए निमन्त्रित होने पर वे वहाँ (जस घर में) तथा उस सभास्थान में पहुँचते समय 'हा रे रे रे, निरालम्बी लम्बोदरजननि । क यामि शरणम्' इस आचार्यकृत देवीस्तोन के इस चरण का उच्च स्वर से कई वार उच्चारण कर फिर उस स्थान में प्रवेश करते थे। उनके बम्भीर स्वर से उच्चारित इस चरण को सुनते ही सुननेवाले के हृदय में एक प्रकार का डर समा जाता था। इससे दो कार्य सघ जाते बे----एक तो इस चरण की आवृत्ति करने से गौरी पण्डित की खुद की आन्तरिक शिक्त अच्छी तरह से जागृत हो जाती थी, और दूसरे इससे उनके प्रति-स्पर्धी भ्रम में पड जाते थे और उनका बल नष्ट हो जाता था। जब गौरीपण्डित इस चरण की गर्जना करते हए, पहलवानो के समान बाहुरण्डो को ठोकते हुए, सभास्थान में प्रवेश कर वही बीरासन जमाकर बैठ जाते, तब उन्हे शास्त्रार्थं में कोई भी नही

गीरी की इस सिद्धि के विषय में श्रीरामकृष्ण को कुछ भी नहीं मालूम था। ज्योही "हा रे रे रे " चरण कहते हुए गौरी में कालीमिंवर में प्रवेश किया ड्योही श्रीरामकृष्ण को भी न

जीत सकता था।

पण्डित एक विद्याप्ट तान्त्रिक साधक थे। उनके दक्षिणेश्वर के

जगदम्बा जानकर उसकी पूजा करते थे।" जितनी भी स्त्रीमृति

हो उन सबको श्रीनगदम्बा के भिन्न भिन्न रूप समझना चाहिए और यह भाव करना चाहिए कि उन सभी में जगत्पालिनी आनन्ददायिनी जगन्माता की शक्ति भरी हुई है। तन्त्रशास्त्र

की ऐसी शिक्षा होने कै कारण मनुष्य को पवित्रभाव से स्त्रीमात्र की पूजा ही करना उचित है। स्तीयात्र में श्रीजगन्माता स्वय विद्यमान है। भूलकर भी सकाम भाव से स्त्री के दारीर की ओर देखना प्रत्यक्ष जगन्माता के अवजा करने के समान है। यच्च-

यावत् स्त्रीमात्र की ओर, देवीभाव से देखनेवाले महापुरुप इस ससार में कितने हागे ? अस्तु---गौरी पण्टित की एक और सिद्धि की वात श्रीरामकृष्ण बताया **करते थे।** विशिष्ट तान्त्रिक साधक श्रीजगन्माता की नित्पपूजा

होम करते थे। पर उनके होम करने की विधि अदभत थी। अन्य लोग जैसे जमीन पर मिट्टी की वेदी बनाकर, उस पर समिधा रचकर अग्नि जलाते है और तब उसम आहति देते है, गौरी पण्डित वैसा नही करते थे । वे अपना बाँया हाथ आगे बढाकर उसी पर एक ही समय में मन भर लकडी रचकर उसे जलाते थे

के उपरान्त होम किया करते हैं। गौरी पण्डित भी कभी कभी

और उस अम्नि में अपने दाहिने हाथ से बाहृति डालते थे। होम कै लिए कुछ कम समय नहीं लगता था । वह सब समाप्त होते तक हाय वैसे ही फैंठाये हुए, उस पर एक मन लकडी का भार और धघकती हुई अग्नि की ज्वाला सहन करते हुए, मन की

शान्त रखकर भन्तिपूर्ण अन्त करण से उस अग्नि मे वे यथा-

विधि आहित डालते जाते थे- यह कर्म कितना असम्भव लगता है । और स्वय श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुनकर भी हममें से बहतो 82X

को इत पर सहसा विश्वास नहीं होता था। परन्तु हमारे मन के भाव को सक्तार र श्रीराम हम्ज कर्ने से — 'मेने प्रत्यक्ष श्रामी श्रीमों में उसका यह होम देता है मार्द । यह यह सब अपनी

सिद्धि में यल पर पर सरता था। "

गौरी पिटत ने दक्षिणेस्वर आने में मुछ दिनों में परवान्
मयुरवाद् ने बैप्यवनरण आदि पिटतों मी पुन एवं बार गमा
युलायों । इस समा ना यह उद्देश्य था नि शीरामगुरूप में पर्यान्
मान अवस्था में सम्बन्ध में इन नमें आये हुए पिटतनों में साम
मान अवस्था में सम्बन्ध में इन नमें आये हुए पिटतनों में साम
मान अपन्य में सम्बन्ध में स्थान में अपन के आते में विराय्
आनरण और। परात्मा में बैप्यवनरण में आते में विराय्
जानरण शीरामगुष्य गौरी पिटत को माय देवर सभारयण में
किए पहिले ही स्थाना हा गये । प्रयम से शीजगमाता में मिरर
में गये, और वही भितन में साथ धीजगदस्या या दर्गन परमें
भावायों में हुमते शी नाजीमन्दिर में बाहर निवल ही रहे में
कि इनने में बैप्यवनरण भी आ पहिले और उन्होंने उनने परणे

पर पैठ गये। इससे अपने को कृताये समझकर पैरावस्परम का अन्त करण आनन्द से भर गया। वे तादाण सम्हा इन्होत्त की राना करने ऑगमहण्य की मृति करने त्यो । औरसमहण्य की उसा समाधिसमा, अन्या और तेमस्यो मृति की रावक तथा वैष्णवारण डामा आनन्द के तेम से पित क्तोज को सुनो हुए वर्षो उपस्थित समुगाबु आदि लोग सिंतपूर्ण अन्य करणा से एक ओर सके होत्तर इस अपूर्व दृश्य को एक्टक देसने लगे ! यहा समय के बाद श्रीसमहण्य की समाधि उसके पर सब लोग उनने

गर अपना मस्तव रग दिया । यह देखते ही श्रीरामप्रण्ण एगा-एग भावानेश में समाधिमग्न हो गये और यैष्णवलरण ये गण्ये साय जाकर सभास्यल में बैठ गर्ये ।

कुछ सपय बाद समा का कार्य जारम्य हुआ; परन्तु गोरी पण्टित उसके पहले ही बोल उठे, "बंद्यक्वरण पर अभी ही इन्होंने (श्रीरामकृष्ण ने) छुपा की है, इरालिए आज में इनसे सास्त्राले नहीं करना बाहता, यदि में लाज इनसे वादिवाद करूँया ती न सम्बद्ध स्वीय पराजय होगी। आज येष्णवक्वरण के स्वीर देवी बल का बचार हुजा है और इसके दिवाय मृत्ते ऐसा दिवाल है कि उकका मत भी मेरे ही मत के समान है। श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में जो भारणा मेरी है यही उनकी गी है, तब फिर वादिवाद के लिए गुंजाइक ही कहतें है?"

सत्पन्तान् कुछ समय तक इधर-उपर की बाते होने के बाद समा जिसाँजत हुई। ऐसा कवापि नही पा कि गौरी पण्डित वैष्णवस्याम से नहस करने में डर गये हो। व्यीरामकृष्ण की समिति में कुछ दिन रहने से उन्हें पूर्ण निष्णय हो गया चा कि वे कोई महापुत्रप हैं। इस घटना के कुछ दिनो बाद गौरी पण्डिस के मन का मांब जानने के जिए चीरामकृष्ण एक दिन जनसे बोले, "ईधर देखिये, वैष्णवस्यण (वपनी और वैपन्ती दिखाकर) इस सरीर को अवतार कहता है, क्या यह बात सम्भव है? वहिंगे, आपकी नया राव है?"

गीरी पिछत बम्मीन्सपूर्वक बोले, "बंध्यवचरण आपको अवतार वहते हैं । यह तो मानहानि की बात हुई । मेरा तो पूर्ण निरचय है कि यूग यूग य जिनके बाब से लोककल्याणार्थ बनतार हुआ करते हैं और जिनकी शनित ने आध्यय से दे सारे कार्य किया करते हैं, वे ही प्रत्यक्ष आप हैं। इस पर श्रीराम-कृष्ण हेंतते हैंसते बोले, "अरे बाग रे ! आप तो चनसे भी वढ

359

गये ! पर काए यह सब किस बाधार पर बहते हैं ? आपने मुसमें एसी कौन सी बात देखी है ?" गौरी पण्डित बोले, "में शास्त्रों से प्रमाण लेकर सचा अपने स्वय के अनुभव के आधार पर इस विषय में किसी के भी साथ वहस करने को तैयार हैं।"

भीरामकृष्ण छोटे वाराक के समान कहने सबै, "बावा ! आप लोग इतनी बहुत सी बाते कहा करते हैं, पर में तो इससे कुछ

भी नहीं समझता ।" गौरी विष्डत बोल-"वाह ! ठीक ही है। शास्त्रों का भी यही शहना है--स्वय अपने आपको कोई नही जानता । तब भला दूसरे आपको कँसे जाने ? यदि आप ही किसी पर कृपा करेंगे तभी वह अध्यको जान सबेगा ।" पण्डितजी

का यह कथन सुनकर थीरामकृष्ण हँसने छगे।

श्रीरामकृष्ण के प्रति गौरी पण्डित की भवित दिनोदिन बहने लगी। बहुत दिनों की साधना और शास्त्रविचार शीरामकृष्ण की दिव्य सगति से सफल होकर उनके अन्त करण में धीन वैराग्य का सदय हुआ। उन्होंने सर्वसगपरित्याय करके अपना तन-मन-धन ईरवरसेवा में लगाने का निरुच्य कर लिया। दक्षिणे-स्वर आये उन्हें बहुत दिन बीत चुके थे। इक्षर उनके घर में

यह समाचार पहुँच गया था कि पण्डितजी एक गोसाई के धनकर में पड गये हैं। इस कारण उन्हें शीध कौटने के लिए घर से पन पर पत्र आ रहे थे। उन्होने यह सोचकर कि "नदाचित् पर के लीग यहाँ भी आकर मुझे समार में पुनः शीवने का प्रयत्न करें" इस अय से दक्षिणेस्वर छोडकर अन्यय नले जाने का निरचय किया । उन्होंने एक दिन थीरामग्रदण के चरणो मे अपना मस्तक रसकर गदगद अन्त करण मे उनसे बिदा मौगी। श्रीरामकृष्ण-- "अरे यह क्या है ? पण्डितजी ! अवस्मात कृरवावचरण और गीरी विन्द्रत हो बुताना

विया डेकर आप कहाँ जा रहे हैं ?"

गौरी परिवर्ता मेने व्हेवरहर्वन किये विना ससार में पूत त आने का निरुवय कर तिया है। अस मुमे आसीवाद दीजिये

১১০

गृह कहरूर परिवतंत्री विश्वपेश्वर से कर दिये । पर वे घर कि जिससे मेरी इंच्छा वूर्ण हो।" नहीं गर्मे और वे वहाँ गये इतका पता किसी को भी नहीं हता।

#### वैध्यवचरण और शीरी पण्डित का वृत्ताना

विदा लेकर आप कहाँ जा रहे है ?" गौरी पण्डित--"मैने ईश्वरदर्शन किये विना संसार मे पुन: न आने का निश्चय कर लिया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिये

कि जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो।" यह कहकर पण्डितजी दक्षिणेश्वर से चल दिये । पर वे घर

नहीं गये और वे कहाँ गये इसका पता किसी को भी नहीं लगा।

### २२. विवित्र क्षुधा और गात्रदाह

पिछले अध्याय में हम कह चुके है कि वचिए धीरामकृष्ण के तत्कालीन आपरण जीर व्यवहार अन्य साधारण मनुष्यों की समझ में डीक ठीक नहीं आते थे, तथापि बैज्जवपरण, जीरी पण्डित आदि ये वह बारश्य की को दृष्टि में व पागल कवापि नहीं दिखते में, वर्ष्ण वं वोवे अवत्य सिंहिं के विषय साम कि की को दिखते में, वर्ष्ण वं वोवे वर्ष महान्यों और विषयी कामों को यदि इसमा अधिकारी पुरुष्ण-किश्वरावार हो में 1 स्वायों और विषयी कामों को यदि इसमें अधिकारी पुरुष्ण कर्मक अवस्था का नाल मही या, वा इसमें कोई आह्वयें की यात नहीं ।

इयर भैरवी बाहाणी को धीरावकृष्ण को अवस्था के बारे में अपने मत की सत्यता का एक बलम प्रमाण मिका। भैरवी बाहाणी के दिल्लेक्टर आने के पूर्व से हो धीरावकृष्ण को नाम- वाह के कारण उड़ा करट ही रहा था। मेचुरवायू में अनेत पैयों से उनकी औपवि करायों, पर कोई काम न हुआ। धीरावकृष्ण कहा करते थे, "भूगोंदय से वीपहर तक दारीर की गमी कमाता करती जाती थी, और वारह बजने के समय वह इतनी दुं सह हो जाती भी के मेगाजी म गके तन सब उरीर को गमी में इंगरी रखाता था। और कामें पर वीका कपड़ा डॉक केता था। इस सरह दो तीन पृष्टे तक पैतन के साम के तेन साम के तेन सकता था। में साम से इंगरी रखाता था। और कामें पर गीज कपड़ा डॉक केता था। इस सरह दो तीन पृष्टे तक पीनो में बेटकर विवास था। पानी में अभिन देश तक बैठने से कोई बूसरा रोग लग्न थाने से मय से इच्छा न होते हुए भी पानी से बाहर निकल्क आता था, और पर अन्तर होते हुए भी पानी से बाहर निकल्क आता था, और पर अन्तर

संगमरमर के क्यें पर गीला कपड़ा विछा लेता था। फिर किवाड़ बन्द करके उसी पर लोटपोट करता रहता था।"

श्रीरामकृष्ण की द्वर अवस्था के विषय में ब्राह्मणी का मत विलकुल भिन्न था। वह मधुरवानू से वोली—"इतना निश्चत है कि यह कोई रोग नहीं है। श्रीरामकृष्ण के मन में ईश्वरप्रेम की जो प्रचण्ड सलवली मची हुई है उसी का यह परिणाम है। ईश्वरदर्दान की व्याकुलता के कारण यही अवस्था श्रीमती राघा और श्रीनैतलयदेव की भी होती थी। इस गावदाह की अत्यन्त सहुज औपिंस, सुनियत पुष्पों की माना धारण करना और उत्तम चन्वन का सर्वाण में लेप करना है।"

प्राह्मणी के कहने गर मबुरवानू आदि को विक्वास तो नहीं हुआ पर वे लोग सोचने लगे कि जहाँ इतनी औपधियाँ दी गयी, वहाँ एक यह भी जपाय क्यों न कर देखा जाय? यह विचार कर मबुरवानू ने ब्राह्मणी का बताया हुआ जपचार सुरू कर दिया। असचर्य की वात है कि चोचे दिन ही उनका यह अद्भुत गात्रदाह विकक्त शाना हो गया।

इसके कुछ दिनों के उपरान्त एक और उपप्रव खड़ा हो गया।
पर बहु भी ब्राह्मणी के साघारण उपाय से हो दूर हो गया।
श्रीरामकृष्ण कहते थे, "उन दिनों मुझे कुछ दिनों तक विचित्र
भूख लगा करती थी, कितना भी खाऊँ पर पेट नरता ही नही
या। रातदिन लगातार खाने की ही धुन लगी रहती थी और वह
किसी भी उपप्रय से दूर नहीं होती थी। मैं सोचने लगा कि यह
नयी व्यापि कहीं से आ गयी। अतः यह यात मेने ब्राह्मणी से
बतायी। बह बोली, 'बावा! कोई हानि नहीं। ईस्वरप्राप्ति के
मार्ग में जो साधक होते हैं, उनकी ऐसी अवस्था कभी कभी हुआ

कसी है। धारतों में इस बाह का वर्षन है। में तुम्हारा दौग दूर किये तेरों हैं तुम चिना न कदी में दसस कहकर छाने देश मध्ये में बती बारी मालिओ में बिज बिज कार के मान्य पार्च मध्यान हो मराकर रसवा दिन और वह बुसदी बीको, 'रावा!' तुम बच मती कमरे में बैठे रहीं, और वो चन में आये, जानवः है चाहे विकसा पाने बाजों ! उब में वती कमरे में निवस बीजों जमा और वस चिन बीज की इसका होशी होंगे, पान मां हर माना और वस चिन बीज पर केरी उस चिम्मिय दाना है हरहा

बाब हो गरा। तड नहीं नेरे प्राण वर्ष । श्रीरामकृत्य के बोधन म वह प्रवाद विविध सुधा के कई प्रवाहरण पाने वाते हैं। उबसे से यहाँ कुछ का उत्लेख करता क्याराधिक न डोसा।

बीछ बढा चुके हैं कि भीरामहरूव की सप्ता भर सम्पूर्ण कात बारद वर्ष रहा। अरुक्त कहार तपरचया के श्वारण उपना बच्च अन्न और वृद्ध सरीर भी हीता यह नया था। ऐसी स्थित म वे पूछ वर्षों तक अरुके चातुर्मीस्थ म अपनी अन्यसूमि में बाहर

रहा भरवे वे ।

एक जान वे हो। तह बाहातीन य समाराष्ट्र र से हुए थे। एक रात को नामक बारह वार्म वीधानकृष्ण के सांत के लिए अरो हुए तोन अक्तर समने अकृत रेए पन गय था। पर के हुए मान भी सो पूने थे। उन दिना वीधानकृष्ण मन्दान्ति और सेट्टरे रा विकार हुने के अराय पाति के समन विकाद हुने कुछा और पीरासा उन्होंने के स्थाप पाति के समन विकाद हुन हुछा और पीरासा उन्होंने का स्थाप तहते थे। तम रात सो बी पाता ही कुछ सामर सांत में।

धीरामकृष्य सम्बद्ध वारह् वच वपने कपरे का दरहाआ

२९१

खोलकर भावावेश में शुपते हुए अचानक बाहर आये और रामलाल मैया की माता आदि स्त्रियों को प्कारकर कहने लगे, "अरे तुम सव अभी सो गयी ? हमें खाने के छिए विना दिये ही सब सो गमी ?" रामलाल की माँ बोली, "अरे यह क्या है ? तुमने असी तो खापा है।" श्रीरामकृष्ण बोले, "मैंने अभी कहाँ खाया ? मैं तो यहाँ दक्षिणेश्वर से अभी चला आ रहा हूँ। तुम लोगो ने मुझे षाने के लिए दिया ही कव<sup>?</sup>" यह सनकर सभी स्वियाँ चिकत होकर एक दूसरे के मुँह की ओर ताकने लगी। वे सब समझ गयी कि श्रीरामकृष्ण यह सब भावावेश में कह रहे है। पर अब इसका क्या उपाय किया जाय? घर में तो अब इन्हें लाने के लिए देने लायक कोई चीज नहीं है। तव फिर कैसे बने ? अन्त में बेचारी रामलाल की माता हरती इरती बोली, "देखी भला ! अब तो रात हो गयी है: अब इस समय धर मे खाने की कोई चीज नहीं बची है। कही तो घोड़ा-सा चिखडा ला दै।" और उनके उत्तर की विना प्रतीक्षा किये ही उसने एक थाली में थोडासा चिउडा लाकर उनके सामने रख दिया जिसे देखकर श्रीरामकृष्ण गुस्से मे आ गये और धाली की और पीठ करके बैठ गये और छोटें वालक के समान कहने लगे. "नहीं बाते तेरा चिउडा, जा। खाली चिउडा क्या खायें ?" उसने जन्हे बहुत समझाया कि "तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और लाओंगे तो तुम्हे पर्धगा नहीं; भला ! वाजार से ही कुछ लाया जाय तो अब इतनी रात को दुकानें सब बन्द हो गयी है, इसलिए अभी तो यह चिउडा ही खाकर सो जाओ, और सबेरे उठते ही भोजन बनाकर खिला दूंगी।" पर यह सब सुने कौन! उनका

तो छोटे वालक के समान एक हो हठ था—"खाली चिउडा हम

नहीं साते, जा !"

अन्त में इन्हें किसी तरह न मानते देख रामसाल भैया एउँ और वे उसी समय बाजार जाकर एक परिचित इस्वाई को छोते से जगाकर उससे एक सेर मिठाई सरीद काये। रामफार की माँ ने वह मिटाई और साधारण मनुष्य के फलाहार योग्य चिन्डा दोनों चीजो को एक बाकी में रखकर उनके सामने रख दिया। मिठाई देलकर कोरामरूण्य को बढ़ा आनन्द हुआ। सर मिठाई और चित्रका वे उसी समय साम्ब कर गये। अब सय डरले शरी कि इनकी बेट की पीछा जरूर बढ़गी और ये वीमार पहेंगे। पर आवष्मं की वात यह हुई कि इससे उन्हें कोई हानि नहीं हुई। एक दिन दक्षित्रेश्वर ये श्रीरामकृष्य समप्तम दो बजे रात की अपने कमरे से जस्दी बस्दी वाहर निकले और रामसास वादा को पुकारकर कहने लगे-- "वादा। युझे वदी भूख लगी है। कुछ साने को मिले तो देखों।" रामकाळ दादा ने नीयसमाने में जाहर यह समाचार माताजी को दिया । माताजी ने तुरन्त बुल्हा जलावा और लगभद एक सेर हक्या तैयार किया । उस विन एक स्त्री भनत श्रीरामगुण्य के दर्भन के किए वहाँ आयी की । यह नीयतसाने में माताजी के कमरे में ही सोयो थी । उस स्थी को उठावर वसी के द्वाय हम्पू की बावी माताजी ने श्रीरामकृष्य ने पास बेच की । श्रीरामकृष्य तुरन्त साने बैठ गर्मे और भावानस्था में सब हुछुआ था गये । यह देखकर उस स्थी को वडा अनरन हुआ। साते साते वे उस स्थी से पुछने छये. "यह हुनुथा कीन था रहा है बता भना ? ये खाता हूँ या कोई दूसरा ?" स्पी बोळी, "मुझ मालूम पडता है कि आपके भीतर कोई अन्तर्धामी है वही यह सा रहा है।"

"वाह! ठीक कहा!" ऐसा कहकर श्रीरामकृष्य हेंसने लगे। ऐसी विचित्र क्षुद्या के कई प्रसमो का उल्लेख किया जा सकता है। यह सदा दिखायी देता था कि प्रवल भावतरगों के कारण श्रीरामकृष्ण के बारीर में बहुत उथल-पुरल मधा करती यी जिससे उस समय ऐसा बास होता या कि, "ये श्रीरामकृष्ण नही है, कोई दूसरे ही व्यक्ति है।" उस समय उनके आहार-व्यवहार, चाल-चलन सब कुछ बिलकुल बदल जाते थे; परन्तु इस उमडे हुए मानसिक भाव के दूर होने पर भी उस विचित्र आचरण के कारण उन्हें कोई भी शारीरिक विकार नहीं उत्पन्न होता था। भीतर रहने वाला मन ही हमारे स्पूछ बरीर का प्रतिक्षण निर्माण करता है, विनाश करता है और उसे नया आकार देता है-पर यह बात वारम्वार सुनकर भी हमें निश्चय नहीं होता । समझ लेने पर हमे यह नही जँचता, परन्तु श्रीरामकृष्ण के जीवन की भिन्न भिन्न घटनाओ पर जितना ही अधिक विचार किया जाय, यह सिद्धान्त उतना ही अधिक सस्य प्रतीत होता है । अस्नु-

बाह्मणी के इन सरेल उपायों से श्रीरामक्रेण के गामवाह और क्षुभारोग को दूर होते देख उसके प्रति मयुरवायू और अन्य लोगों के मन में वडा आदरभाव उत्तन्न हो गया और अपनी भारणा को सत्य सिंद होते दिखकर बाह्मणी के मन में मी समाधान हुआ। स्वय उस प्राह्मणी को यीरामक्रम्ण के महापुक्य होने के विगय में तो कोई यका ही नहीं थी, क्योंकि उनकी साधना में सहायता करने के लिए उनके पास जाने का वादेख उसे श्रीजमस्य द्वारा ही हुआ था। गर उसे इस विषय में दूसरों का भी कुछ निस्मय होते देख सन्तीय हुवा।

उस ब्राह्मणी के निरीक्षण में श्रीरामकृष्ण ने जो तान्त्रिक

भीराम<del>ङ्</del>रम्बडीसा<u>स्</u>त 568,

साधनाएँ की, उनका कुछ बर्णन करने के पूर्व स्वय बाहाशी और उन्नके बताये हुए दोनो सामको का ब्लान्त अपने प्रकार में

दिया जाता है ।

## २३. ब्राह्मणी, चन्द्र और जिख्जि का वृत्तान्त

शीरामकृष्ण की साधनाकाठीन घटनाओं में एक बात विशेष रूप से प्रधान विस्तायी देती है। वह यह है कि उन्हें किसी भी धर्ममतसाधना के समय गृह की खोज नहीं करनी पडती थी-गुरु ही स्वय जनके पास दौड आते वे । तान्त्रिक साधना के समय, वात्सत्यभावसाधना के समय, बेदान्तमत की साधना के समय तथा इस्लाम धर्म आदि की साधनाओं के समय उन मती के सिद्ध पुरुषो का दक्षिणेश्वर भे स्वय ही आगमन हुआ है। श्रीरामकृष्ण सदा कहते थे---"ईश्वर पर ही सद भार समर्पण करके उसके दर्शन के लिए ब्याकुलता से उसी की प्रार्थना करते रहना चाहिए । ऐसा करने से सब व्यवस्था बही कर देता है।" और सचमुच ऐसा ही यहाँ भी हुआ। श्रीरामकण्ण के शीमुख से ऐसा सुनने में आया है कि बाह्मणी का जन्म पूर्व बगाल के किसी स्थान में हुआ था। उसे देखते ही ऐसा प्रतीत होता था कि इसका जन्म किसी उच्च कुल में हुआ होगा। परन्त्र वह कीन कुछ या अथवा उसकी ससुराल कहां थी. और किस घराने में थी अथवा इतनी प्रौढ अवस्था में सन्यासिनी होकर देश-विदेश भ्रमण करने के लिए कौनसा कारण आ पडा. या उसे इतनी शिक्षा कव, कहाँ और कैसे प्राप्त हुई, उसने अपनी

उन्नति कैसे और कहाँ की—इत्यादि किसी भी वात का पता हमें नहीं चला। इन सब बातो का जिक श्रीरामकुष्ण से भी श्रीर गिरिजा के बारे में बताया था। वह बोली "वावा, तुममें से दो जनों से तो मेंट इसके पहले हो चुकी है और आज इतने दिनों तक खोजते रहने के बाद तुम भिले हो। आमे किसी समय चन कोगों से तुम्हारी मेंट करा दूंगी।" तरपश्चात कुछ दिनों में सचमुच हो उसने चन्छ और गिरिजा को दक्षिणेश्वर में बुलवाकर उनकी भीरामकृष्ण से मेंट कर दी। श्रीरामकृष्ण कहते में कि ये दोनों ही। उच्च कोटि के साधक थे, परन्तु साधना के मार्ग में बहुत उन्नति करने पर भी उन्हें ईश्वरदर्शन का सुयोग प्राप्त नहीं हाता।

श्रीरामकृष्ण कहा करते थे--- ''चन्द्र वडा प्रेमयक्त और भक्ति-पूर्ण ईश्वरभक्त था। उसे गुटिका सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अभिमन्त्रित गृटिका अपने शरीर में धारण कर छेने पर वह किसी को दिखायी नहीं पडता था। मन्प्य को इस प्रकार की कोई सिद्धि मिल जाने से अहकार उत्पन्न हो बाता है, अहकार के साथ साथ मन में नाना प्रकार की वासनाएँ उत्पन्न होती है और उन बासनाओं के जाल में फँसते ही मन्ष्य अपने उच्च ध्येय से च्युत हो जाता है। अहकारवदि का अर्थ ही पृष्य का न्हास और प्राप की वृद्धि है और अहकार का न्हास ही पूण्य की वृद्धि तथा पाप का 'हास कहलाता है। अहकार के बटने से ही धर्म की हानि होती है और अहकार के नाश होने से ही धर्म का लाभ होता हैं। स्वार्थपरता का मतलव पाप और स्वार्थनाश का अर्थ पूण्य है।" इन बातों को श्रीरामकृष्ण ने हमें सिन्न सिन्न रीति से कितनी बार समझाया । वे कहते थे, "भाइयो ! अहकार को ही शास्त्री में चिज्जड़प्रन्थि कहा है। चित् का अर्थ ज्ञानस्वरूप आत्मा और जड़ का अर्थ देह, इन्द्रिय आदि । इन दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को

अहकार एक गाठ में वाधकर मन्या क मन में 'म देहेर्रिय विज शादि विशाप्ट जीव हैं वह भ्रम उत्पन्न कर देता है। एसा श्रम चित और बढ वस्तुजा को गाँठ छुट विना दूर नहीं होता । इस (अहरुरर) का त्यान करना चाहिए। माला न मुझे बता दिया है कि बिदिया विष्ठा के समाग है। उनकी और मन को महापि मही दौडाना चाहिए। साचना करत हुए कभी कभी सिद्धियाँ भाप ही आप प्राप्त हा जाती है, परन्तु निस्तम जाना कि उनकी और प्यान देते ही साधक की उपनि कष्टित हा जाती है 1

विवकानन्द्रजी को सायना करते समय एक बार दूर का दएन और दूर श्रवण की दावित अकस्मात आपा हो गयी। वे ध्यान करते समय किसी समय दूर स्थान म किसी के भी वोलन के प्रबंदी की जान जाते थ । वो-तीन दिन के बाद जब उन्होन यह बात भीरामकृष्ण की बनाबी, सब ने बोले सिडियाँ देववरशास्त्रि के मार्स में विध्नरप हे तु कुछ दिनो तक ध्वान हो यत किया कर। अस्तु-

गुटिका सिद्धि प्राप्त हो बान के कारण चन्द्र के मन म अहकार उत्पत्र हुआ और निसी बनी ब्यनित की कन्का पर आसक्त होकर बह अपनी सिद्धि के वल पर उसके पास जान-बान संगा । इस प्रकार अहकार और स्वार्थपरता की वृद्धि होन से ऋषस उसकी सिद्धि तप्ट हो यथी और बाद में उसकी अनक प्रकार से फ्रजीहत

हुई ।

गिरिजा को भी इसी तरह बसीविक शस्त्र प्राप्त हो गयी भी । एक दिन धीरामकृष्ण मिरिबा क साथ गम्ब मिल्टिक के बगीवे में घमन गय च । बस्म महिल्य का श्रीरामकृष्ण पर बहुत प्रम या । शीरामकृष्ण की किसी भी प्रकार की सभा करते का

दिनका नाम सम्बद्ध विश्वितानाथ या गिरिकानकर होगा।

अवसर पाकर वे अपने को वत्य मानते थे। उन्होंने माताजी के निमित्त पाछ ही में कुछ जमीन खरीट कर वहाँ एक छोटा सा घर वत्या दिया था। जब माताजी गयास्तान के लिए या श्रीराम- कुष्ण के दर्शन के लिए आती थी तब वे उसी घर में कई वार रहती थी। घरमु मस्लिक को पत्नी माताजी की पूजा उन्हें देवता मानकर किया फरारी थी। प्रमुद के बाब कियते ही समय तम् श्रीरामकृष्ण के कुछकत्ता जाने-आने का किराबा धरमुबाबू ही देते थे। उन्हें किसी वस्तु को आवश्यकता होने पर वे उसकी पूर्ति तुरन्त कर दिया करते थे। मयुरानाम के बाद धीरामकृष्ण की सेवा का अधिकार अस्थात्वा को ही प्राप्त हुआ था। श्रीरामकृष्ण सम्युवाबू को अपना हिताय "देह-रसक" (Body-guard) कहा करते थे। उनका वगीचा कालीमिटिट के समीय रहने के कारण श्रीरामकृष्ण वहीं हुमेशा पमने जाते थे और धरमुबाबू से घरटो ईश्वर सम्बन्धी बात्यीत करके वापस आते थे ते वस्तु के इपटो ईश्वर सम्बन्धी बात्यीत करके वापस आते थे ते वस्तु—

उस दिन श्रीरामकुण्य और चिरिजा वहाँ पूमने गयें। श्रीराम-ग्रूप्ण नजुते पे, "भज्जो का स्वभाव गेंजेंडी के समान होता है। गेंजेंडी चिलम को गांजी से भरकर और उसका स्वय दस लगाकर किर उसे दूसरे को देता है। पास में कोई दूसरा गेंजेंडी न रहते से उसे अकेले भी लेजे से जब्बा नया नहीं आता है और उसका समाधान भी नहीं होता। भक्तो की भी यहां दणा होती है। जब तो भक्त एक स्थान में मिलते हैं तब उनमें से एक ईसवरीय कथाअसग में तन्मय और लानन्दस्य होकर चुप बैठ जाता है और दूसरे को अगब्दात्ती कहने का अबसर देता है और उससे कथा मुक्कर अपने खानक्य में लिखक मन्न हो जाता है।" उस दिन भी ऐसा ही हुआ। किसी को व्यान नहीं रहा कि

ईश्वरीय कथाप्रसम् में कितना समय बीत गया । सन्धाकाल व्यतीत होकर एक प्रहर राति भी बीत गयी । तब कहा श्रीराम कृष्ण का बायस जान को याद आयी । वै दास्भवाद स विदा रेकर गिरिजा के साथ वायस और आरे काजीमन्दिर की राह से जान लगे पर रात बहुत हो जाने के कारण इतना जैंधरा या कि हाप प्राचा हुआ कादभी भी यही मुझता था। वे रास्ता नुक गर्ये जिसस पर्य पर पर जन्हें कोट लगने लगी। धीरामकृष्ण मिरिजा का हाथ वकडकर किसी तरह धीरे धीरे मिरते-पश्चे चले जा रहे थ पर इससे उन्ह अत्यन्त कप्ट हा रहा था। मह देखकर गिरिजा बोजा बादा ! बाडा सब रही में सुन्हं प्रकास दिग्रकारी हैं । यह कहकर बीठ फरकर यह खड़ा ही गया और उसकी पीठ में प्रकाश की सम्बी सम्बी विरुपों के बाहर नियलने से उस रास्ते पर अच्छा उजाला हो गया । शीरामकृष्ण कहते थे कि उस प्रकास स कालीमन्दिर के फाटक राक सब पास्ता बिरवूल प्रकाशित हो गया और उसी खवाले में मैं उस रास्ते से घना आया । इतना वहकर भारामकृष्य चरा हुँसे और पुन धीले परम्तु गिरिजा की यह गक्ति इसके अस्य बहुत दिना सक नहीं टिकी। यहाँ बुछ दिना के भरे महवास म वह सिद्धि नष्ट हा गयी । इसका कारण पृष्टन पर उन्हान कहा- 'उसके रत्याण के लिए भाता न उसकी उस सिद्धि वा (अपना आर जैमली दिखावर) इस शरीर में आवृद्ध कर दिया । तहुगरान्त उसका मन सिद्धिमा स उच्टकर ईश्वरमाय म अधिवाधिक **अग्रसर हान लगा ।** "

#### २५. श्रीरामकृष्ण की तन्त्रसाधना (१८६१-६३)

"मृहण मृहण चौछठ तत्नी में जो साधनाएँ बतलावी गयों है, उन सबी साधनाजा का अन्यास भूसने प्राह्मणी में एक के बाद एक कराया । किस्ती करिक है वे साधनाएँ । उन साधनाजा का अन्यास करते समय बहुतरे सा. क क्य अप्ट हुं। जाते हैं, पर बाता को कुपा से मैं जन सभी साधनाबों की पार जर एका। "

"मुझे किसी भी साधना के लिए तीन दिन से अधिक समय नहीं छगा।"

--श्री रामकृष्ण

जिस समय दक्षिणंत्रवर में भैरती ब्राह्मणी का खागमन हुआ
उस समय श्रीरामकृष्ण को थीजगदम्या का दर्शन हो चुका था ।
उस समय उनका अधिकार बहुत वहा था और साधना
करने का जो उद्देश हुआ करता है वह तो उन्हें सिद्ध ही हो
चुका था। अब दो प्रका कहन ही उठते हे — (१) जब उन्हें
द्देशदर्शन हो चुका था तो फिर साधना करने की क्या आवदय-कृता थी, और (२) बाह्मणी को इतनी सव खटपट करने का
क्या काम था?

इतमें से प्रथम प्रस्त का उत्तर देना बहुत कठिन हे 1 ईश्वर-दर्शन के वाद उन्हें साधना करने की आवश्यकता के सम्बन्ध मे स्वयं शीरामकृष्ण ने समय समय पर निध निम कारण बताय है ।

(१) एक बार उन्हाने बहुम—'व्यवन्यादिको ना साधारण दिवस है कि उनमें प्रथम पुण तहुपराक्षा फल लगते हैं, बरन्तु उनमें से एक्शाप मा बहुत कर जाते हैं किर कुछ निकास है। मैरे सम्बन्ध में भी नहीं हुआ १ एक्तु दुख पर भी ऐसा नमा हुआ है कह जब पह हो पड़ जाता है।

(२) और एक समय उन्होंने कहा—"वह बेसा। मनी कभी समृत के भिनारे सुनवाकों को स्वाहर के स्वती को देवन में १ इच्छा होती है। उसी नकार साता की उपह हो बाने पर मुझे भी पेसा क्याता था कि तिष्यत्वाचन्द्र सागर स बदे हुए रहा। 31 देखना चाहिए। इसी कारण में रखा को देवने के सिए माता के वास हुक गरके बैठ जाता था और मेंचे परम कृगानू, माता मेंदे तीव आहत को देवनर में हुछ दूस कर देशी थी। इस प्रकार मित्र जिल्ला धर्मी मी साधनाएँ परे हुए हुई । उनी इस चमन का मही अप दिस्ता है कि उद्दान इस जिल्ला मित्र धर्मी की साधनाएँ केवन जिल्लासा वह युद्धार ने राहम सी हो।

(३) एव बार और भी उन्होंन कहा— स्वरूप म पर है। सम्राप्त एक तक्ष्य कमाती (अपनी आर उंगमी दिखार) द्वा बहु से गमी मधी आहर निरम्पर मूख सभी निषमा का उपदव दवा था अपने भूस में में भी जुना या खोब का उपदव समागदा और महाबीन आक्ष्य स्वास्त सुखे जुन दिया दससे यह मानुम होता है नि केंद्र सम्स्य सादि में चर्चित विषया की मर्थाय राध्य करन क लिए हो कह बुक्सान म पहले से ही मालम रहते हुए भी पूनः वही बाते सिखाने के लिए न्यागटा बादि का गुरुरूप में आने का कोई प्रयोजन नहीं दिसायी देता।" इससे यही कहना पडता है कि ईश्वरदर्शन के वाद की उनकी साधनाएँ केवल शास्त्रमर्यादा-रक्षणार्थ थी; वैसे तो उन्हें स्वयं उन साधनाओं की आवश्यकता ही नहीं थी। (४) उसी तरह उन्होंने स्वय यह भी कहा है कि "मुझे उस समय अनेक ईश्वरी रूपों के दर्शन हुआ करते थे, परन्तु मुझे शका भी कि कही सब मेरे दिमाग का भ्रम तो नहीं है । इसी-िए यह सच है या झूठ, इसकी जांच करने के लिए में कहता या कि 'अमक बात हो जायगी तव मैं इस दर्शन को सच मानूंगा,' और यथार्थ ही वह बात हो जाती थी।" इसके उदाहरणाय वे बताते थे--- "एक बार मै बोला--यदि रानी रासमणि की दोनो छड़िक्यां इस समय यहाँ पचवटी के नीचे खडी होकर मुझे पुकारेगी, तो में इन सब बातों को सत्य समझुँगा । वे लड़कियाँ उसी समय बहाँ आ गयी और मुझे पुकारकर कहने लगी, 'तुम पर जगदम्बा शीझ ही कृपा करेगी। फिर मैचे वैसे ही एक बार और कहा, 'यदि सामने के पत्थर मेढक के समान इधर उधर उछलने लगेगे तो मै अपने दर्शन को सत्य समझुंगा !' सचमच ही वे परवर मेंढक के समान कुदते हुए दिखाई दिये।" इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि श्रीरामकृष्ण को जो दर्शन या अनभव होते थे उनकी सत्यता या असत्यता के सम्बन्ध में उन्हें वडी प्रवल शका बारम्बार हुआ करती थी।

\*रानी के यहाँ परदे की प्रथा होने के कारण घर की स्त्रियाँ कभी

प्राहर नहीं जाती थी।

उपराश्न वचना भी एकवास्थवा करन के लिए मोले लियाँ वात व्याप म रसनी चाहिए । उनक वचना व यह स्पन्ट दिस्ताँ ह कि---

१ ईरवरद्वान के पाचात कुछ समय तक ता व अपन प्राप्त हुए अनुभवा क सम्बाध में निवास नहां हुए था।

२ प्राप्तानी कालागुरा आदि न उपने जा सम्बन्धाः करवावा अनुका कत्रकृत उन्हें पहले हा बिदिल हा गया था ।

६ प्राजगण्या के दलन होन के बाद उन्होंन अन्य भवा का साधनाएं केवल कुत्हा स---अन्य मता म बताया हुई सारा का देखन कर सहज ६७डा म की री।

इस ध्या में निवस हुए राक्षे रेन्बरवान के बाद वा साथ साओं के कारणा का मीनावा बरन पर यह कहा जा सकता है कि मीनारम्बा के बान के बाद उन्हें जो अध्यामिक अनभव प्राप्त हुन रम उनके बाद में उनका मन साथ ही रहा बरता यह मत उनके साथ की निवसि करन की बड़ी अवर कता यह मत उनके नाश की निवसि करन की बड़ी अवर का तहा यह मत मही काम किया जिस्स उनका मन सामरहित हो प्रयास वाद म बहुइजी आर भी तलायुरा बादि महजान के व्यवद्य के अनगर धारामहरण न नायनाए केवल बुरुहर से की—अध्या दूसर गररी से यह उनका देह आरख्य यह हि भी ही हा नवता है कि वगरण में विराध प्रवित्त क्या आयितर बाल म अधिक लामपूर ती-मध्याम केवल क्ष्य के स्वत्य स्थान और उत्यवन दन के लिए आवर्यन्सव ने दस महायुष्ट का स्वयास आयमर इन सायनावा के करन है उन्हें जोड़ा है हो हो

#### यस्यात्मरतिरेख स्थादात्मतृष्तश्च मानवः। आत्मन्येव ■ सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते ॥

—गीता ३।१७

ऐसे अधिकारी सत्पुरुषो द्वारा धर्मसस्थापन के कार्य में समय समय पर की गयी योजना जगन्नियन्ता के द्वारा की हुई देखने में आती है। इन्द्र, मन्, वसिष्ठ, व्यास आदि नाम एक ही व्यक्ति के नहीं है, बरन समय समय पर विदिष्ट कार्य करने के लिए नियुक्त किये हुए भिन्न-भिन्न व्यक्तियो को, उन-उन अधि-कारों के प्राप्त होने पर वे नाम मिला करते है। यह वात पुराण, योगवासिष्ठ, शारीरक-आप्यां आदि ग्रन्थो मे पायी जाती है। इससे विदित है कि सत्पुरुषों को विशिष्ट कार्य करने के लिए नियुक्त करना जमनियन्तृत्व की सदा से प्रचलित पद्धति है। सम्भव है इसी पद्धति के अनुसार श्रीरामकृष्ण की योजना तान्त्रिक सम्प्रदाय की शुद्ध परम्परा कायम रखने के लिए, और उसका विशेष प्रचार भी करने के लिए, श्रीजगुरमाता ने की होगी । श्रौतकर्म में अमुक अन्न, अमुक युक्ष की समिधा आदि सामग्रियाँ तथा विशिष्ट कृण्ड, मण्डप, यप, वेदी और विधान की भिन्न भिन्न यज्ञयागो मे आवश्यकता होती है। तान्त्रिक उपासना मे भी दिखता है कि अन्तर्याग की पूर्ति के लिए, उसके अगस्वरूप बाह्यविधान में ब्राह्मणी द्वारा उपयोग किये हुए भिन्न भिन्न पदार्थी की आवश्यकता अपरिहार्य भी । इसी कारण ऐसा दिखता है कि जगनमाता की इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से श्रीरामकृष्ण तान्त्रिक साधनाकाल में विधिवाक्य और बाह्मणी की आज्ञा के बनुसार वैसे ही चुपचाप आचरण करते जाते थे जैसे कि वगीचे का मालो पानी को इच्छानुसार चाहे जिस ओर ले जाता है।

इस दृष्टिनोच से विचार करने पर यह समस्या बहुत कुछ हर ही जाती है कि धोरामकृष्ण न ईश्वरदर्शन के उपरान्त पुन सापनाएँ स्वी की । इसी प्रकृत पर अस्तावना में श्रिप्त दृष्टि से विचार विचा नया है ।

इसी प्रकार दूसरे प्रका का भी एक स्पष्ट उत्तर नहीं दिया वा सरता । बाह्यको के कथनानुसार जब वे अवतार में, सव याह्यको को एसा बया मालुम हुआ वि उन्हें साधारण जीवों के समान सम्यना बरनी बाहिए । उससे यही कहना बहता है वि माह्मणी की यदि जनक एक्वय का ज्ञान सवा ही बना रहता हो उनक साधनाओं हो जाबस्य हता का भाग उसके मन म आना ही सम्बद नहीं पा पर वैसा नहीं हुना। हम पहले ही बदा पुरु ह दि प्रथम भट के समय से ही प्राह्मणों क मन म श्रीराम-प्रण क प्रति पुत्र क समान श्रम उत्पन्त हो गया या, और उसके इस अपरमप्रम र श्रीरामप्रच्या क एश्वय ज्ञान की भूता दिया था। धीरामकद भीक्रण जावि जवतारी पुरुषा क बरिष म भी वही बात पानी जातो ह । उनकी माता और अन्य निरुट सम्बन्धिया क मन म छनको अवतहर होन पा और आध्यात्मिक एरवर्ष का नान यद्यपि वीच वीच म उत्पत्न हो जावा करता था, वयापि य प्रम व अद्भुत आक्षण से उनकी महिया वो पोडे समय म भूत बात भे । यही हाल बाह्मणी का भी हुआ होगा । उनक असी-किक भारतिया और धाँक्त क प्रवास की देखकर प्राह्मणी गार-म्बार विकित 🖓 प्लार्थी पर उनक अङ्गविम मातुप्रम, पुगे विस्तास और अस्वन्त सरण वर्ताव को देशकर उसक मन में बात्सस्यभाव बायुत हो उठता था । वह उनकी महिमा को नृत भागों थी। वह इर भागर वे त्यट तहकर उस्ट पाडा सा ही

मुख देने के लिए, दूसरों के करट से उनका वचान करने के लिए और उनकी साधनाओं में सभी प्रकार की सहामता करने के लिए सवा कटिवद रहती थी। इस प्रका पर एक दूसरी इंग्टि से भी विचार हो सकता है।

तीन ऋषों में से एक ऋषिनक्षण चुकाने के लिए जैंखे स्वाध्याय और अवचन, अध्ययन और अध्यापन वाह्यण के लिए जावस्यक है, तैसे ही साम्प्रदाविक मार्ग का विच्छेद न होने देना भी प्रत्येक अधिकारी साथक का कर्तक है। इस बिखान के अनुसार प्राह्मणी को श्रीरामकृष्ण केसे अधिकारी सिक्छप्य मिकने से उसे अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की इच्छा हुई होगी। साधारणतः मनुष्य की इच्छा रहुती भी है कि अपने प्रिय विपय का अपने ही साथ नाम नहो जाय। उसका उपयोग अपने आपन, इपन, निपयमों में अपने जीते की तथा वाद में भी हो सके। ऐसी ही भायना से मेरी हो सके। ऐसी ही भायना से मेरी हो सके। ऐसी ही भायना से मेरित होकर लोग मृत्युवन का लिस देना, चत्तक पुन केना बाबि उपायो का अवकन्तन किया करते है। इसी भावना से तो विश्वामित जैसे महान् तास्त्री भी उसरका के बहाने सीरामनन्य लेशे अवतारी पुष्प को मौयकर के सप्ये भीर उन्हें स्वाप्त स्वाप्त से अपने अपने अपने अपने वाहिक सि कान्यवन्य अपने आपने का न्यान अपने स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त से निव्यामित जैसे महान् तास्त्री भी उसरका के वाहाने सीरामन्य की अवतारी पुष्प को मौयकर के सप्ये पे और उन्हें स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त से स्वाप्त सिक्ता स्वाप्त से स्वाप्त की अवतारी चित्रका वाहिक सि के जगदनच

सन्छिप्प मिलने पर बुध को उद्य समाधान होता है। ब्राह्मणी को यह कल्पना न थी कि आधुनिक काल में उसे औरामहृष्ण जैसे सन्छिप्प को प्राप्ति होगी। वस औरामकृष्ण को तिय्य पाकर उसे चो आनन्द हुआ होगा, उसकी कृत्यना नहीं की सा सकरी। वस बाह्मणी को अपने इतने दिनों को साथना और

काव्य में मिलता है। सम्भव है उसी भावधारा में वहकर

ब्राह्मणी ने भी इतनी खटपट की हो।

तपश्चर्या का फुल कम 🖩 कम समय में किसी तरह धीराप्रकृष्ण क ह्याने कर देव की घुन जब गयी ।

श्रीरामकृष्ण व सामना प्रारम्भ करन के पुत्र हो उत्तक सम्बाध म श्रीजानमाता को बनुमति प्राप्त कर छी थी। वह बाद उन्होन स्वय ही हमको बढायों थी। अत एक बार धीजव माता की अनुमीत प्राप्त करक साधना करन का निश्चय हो जान पर एक हो भीरामकृष्म का उत्साह जार फिर ब्राह्मणी की उत्तवना । यस दानो का संयोग हो नवा । उन्हें साधना क स्विगय कीर्य वृसरी बात सुपती ही न थी। निरन्तर उन्ह इसी बात की व्याकु लता रहन नगी। इस व्याकुणता की तीवता का अनुमान हम जसे साधारण मनुष्य कर ही नहां बचते वचाहि हमारा मन अमक प्रकार के विचारा स विचन्तित रहा करता है। एसी अपस्पा म उसन धीरामकृष्य के समान उपरवि और एकावता कह रह सबती है ? आत्मस्वरूपी समृद्र की अपरी चिर विविध तरमा म ही क्वल न बहुतर उस समुद्रतल क रतना को प्राप्त परा के लिए उसम एकदम डवनी लगाने का अखीम खाहता हमन कहीं से पाया जाय ? श्रीरामकृष्य हमसे कहते व कि एकदम उदमी लगाकर वह बाजा अस्वस्वरूप म चीन हा बाजा। जिस क्षरह वे बारम्बार उत्तजित करते व उस तरह संसार के पदाय तथा अपन गरार की यनता को दर फरूबर एकदम आत्मान्तरूप म क्दकर विस्त्रीन हो जान की शनित हमम कहाँ स प्राप्त हो ? र ता हृदय का असहा कदना से व्यानु व हारूर साता मुण दगन द महते हुए रहेते और चिन्यतं पत्रवटा व नाच अपना मस्तक तक रक्षड डाल्ते थ और पुरु म इपर उधर अटब सगत थ । पहुन ममदत्तक्ष्यह फ्य बलने रहन पर ओ उनका ब्लाकुण्हा

कम नही पड़ी थी। जब हम ऐसी वात सुनते हैं, तो हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे 'बंस के आये बीन वजावे भेंस सड़ी पमुराप:। हमारे हृदय में पारमाध्यिक विषय के अनुकूल संवेदना उत्पन्न होने का हमें कभी अनुभव भी नहीं होता ! और ऐसी संवेदना हो भी कैसे ? श्रीजगन्माता यवार्थ में हैं, और अपना सर्वेदन हसाहा करके ब्याकुल हृदय से उसे पुकारने से हमें सच-मुच उसके प्रत्यक्ष दर्जन हो सकते हैं। पर इस वात पर श्रीरामकृष्ण के समान सरक विद्वास क्या हमें कभी होता भी है ?

साधनाकाल में श्रीरामकृष्ण के मन मे जो व्याकूलता और उत्साह था, उसकी उन्होंने थोडी सी कल्पना हमें काशीपुर में रहते समय दी थी । उस समय हम स्वामी विवेकानन्द की अपरिमित व्याकु-लता को-जो ईश्वरदर्शन के जिए बी-अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख रहे थे। वकालत की परीक्षा का शुरूक जमा करते हुए उन्हें एकाएक कैंसा तीव वैराग्य उत्पन्न हुता जिसके आवेश में वै केवल एक धोती पहने और नगे पैर किसी उन्मत्त के समान कलकत्ता से काशीपुर तक सीधे दौडते आये, और आकर श्रीरामकृष्ण के चरणकमली को पकडकर उनसे अपने मन की व्याक्लता का किस प्रकार वर्णन किया, वे उस दिन से आहार, निद्रा आदि की भी परवाह न करके किस तरह जप, घ्यान, भजन में ही रात-दिन मग्न रहने छगे, साधना के उत्साह में उनका कोमल हृदय बच्च के समान कैसे कठोर वन गया और वे अपनी घरेल स्थिति के सम्बन्ध में भी कैंमे पूर्ण उदासीन हो गये, शीरामकृष्ण के वताये हुए साधनामार्ग का अत्यन्त श्रद्धापूर्वक अवलम्बन करके उन्होने केवल तीन-चार महीने की ही अवधि में निविकल्प समाधिमुख का अनुभव कैसे प्राप्त कर लिया आदि जादि वाते

हमारी नीती के सामने होने के कारण हमार्थ उनके पंताब, जलाह और व्यानुक्ता की बरमन पूरी हो गयी थे। स्वामीनों के उत्ताह और व्यानुक्ता की प्रथम धीराम्हरूप भी आपरित हो मुस्तक्रक के निया करते थे। रूपमा वर्ण का क्यानिक्ता हो मुस्तक्रक के निया करते थे। रूपमा वर्णामीनों के सामनीताहा की तुक्ता करते हुए कहा— वरेट का आपनीताह और स्वामुन्ता की मुख्य बडी नद्भुत तो है, परन्तु कर कमा (स्थमा करते समय) इस उत्ताह और व्यानुक्ता से पहुँ (स्थम मेरे मन म) मनी हुई प्रवट्य सत्वक्तों के सामने निर्मा की व्यानुक्ता हु प्रमान करते समय) इस उत्ताह और व्यानुक्ता से पहुँ (स्थम मेरे मन म) मनी हुई प्रवट्य सत्वक्तों के सामने नरेड की व्यानुक्ता हु प्रमान करते का व्यानुक्ता हु प्रमान करते सामने वर्ण की व्यानुक्ता हु प्रमान करते सामने करते सामने वर्ण की व्यानुक्ता हु प्रमान करते सामने वर्ण की व्यानुक्ता हु प्रमान करते सामने करते सामने वर्ण की व्यानुक्ता हु प्रमान करते सामने करते सामने करते सामने वर्ण की व्यानुक्ता हु प्रमान करते सामने करता सामने हमा होगा उत्तरी हमा होगा उत्तरी सामने करता सामन ही करते हमा सामने करता सामने हमा होगा उत्तरी हमा हमा सामने सामने हमा हमा सामने हमा सामने सामने

अब भीरसमुध्य जाय वब बातो तमे नुण्कर भीनगरम्या सी अनुमति से सामा में निमम्ब हो यन गीर ग्रह्माणे मी हुर प्रकार से उन्हें सहारता हो लगी । उत्तर हारणनामा में अपस्यान मिल तिम्ब सामामें कही न कही हो सकर सामान करने पदार्थी के उपयोग करने के तब उद्यान भीरामग्रह्मा नो पमता दियें । उत्तरे बडे सामा से माहिल इदेश ने मानुष्य आदि शांचि क्षेत्रा के मुख्य मैंग्याये शीर कमने सामाना देशों रहिला शिला कर्यायों । एक तो वालीमनियर के नहीं के मानुस्त कार्यों के देशतर में दिवस्त पूर्व में मीने और दूसरी भीरामग्रह्मा के अन्तर हो हांच ते तमायों हुई एक्सप्ते में जीत है हमरी भीरामग्रह्मा के अन्तर हो हांच ते तमायों हुई एक्सप्ते मानुस्त करने मिला के समझ हो हिला से स्वत्य यो सामान्यों करती थी, जुक तब भीर पर ही बैठिटर रहरें में या जब प्रयास आई सुरस्तरण करने में भारामग्रह्मा वान्य

व्यतीत होने लगा । इस विचित्र सावक को महीनो तक यह भी ध्यान नहीं रहा कि दिन कव निकला और कव अस्त हुआ, रात कव आयी और कव गयी। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि "त्राहाणी रोज दिन भर इधर-उधर धूम-फिरकर तन्त्रीक्त भिन्न भिन्न दुष्प्राप्य यस्तुओ को ढुँड ढुँढकर ले जाती थी और सम्धाकाल होते ही वह बिस्व वस के नीचेवाली या पचवटीवाली वेदी के समीप लाकर रक्ष देती थी और मुझे पुकारती थी। वत्परचात् उन बस्तुओ के द्वारा वह मेरे हाय से श्रीजबन्माना की प्रपाविधि पूजा कराती थी। इस पूजा के समाप्त होने पर वह मझे जप-ब्यान आदि करने के लिए कहती थी। में ब्राह्मणी के आदेश के अनुसार सभी करता था, परन्तु जप आदि को तो अधिक समय तक कर ही नहीं सकता था, ब्यांकि एक बार माला फरते ही मुझे समाधि लग जाती थी । इस प्रकार उस समय जो अद्भूत दर्शन और विचित्र-विचित्र अनुभव प्राप्त हुए उनकी ता गिनती ही नहीं है । मरुप मरुप चौसठ तन्त्रों में जो जो साधनाएँ बतायी गयी है, उन सभी का ब्राह्मणी न मुझसे एक के बाद एक कराया। वे कितनी कठिन साधनाएँ थी ? वहत स साधक तो उन्ह करते समय ही पयश्रप्ट हो जाते हैं, परन्त में माता की कृपा से उन सभी साधनाओं को पार कर गया।

तैयार की बाती है। परन्तु बाह्यकों ने दो सेहियां बनवाया ऐता स्वय धोरामकृष्ण ने हम बताया। उनमें से वित्ववृक्ष के नीचे की वेदी मानिन मरमुग्ड बढ़ायें मधे ये और पचवटी के तीच की वदी मानिन प्रकार क जीवा के मण्ड गटाये मय थे। शाधनाएँ समस्त होने पर दोनो बदियों उन्हाने तोड दी और इन बभी सुण्डा को स्वय उन्हान खादकर निकास्त और नागांत्री में कह दिवा!

"एक दिन सन्ध्या समय अन्येरा होने पर बाह्मणी नहीं से एक मृत्दर बुवती को अपने साथ केकर आबी और मधे पकार-मर बहुने स्पी--"बाबर, इस देवी जानकर इसकी पूजा करी।" पुत्रा समाप्त होने पर बाह्यभी ने उस स्त्री को विवस्त्र करके मसरे कहा--" वावा । अब इसकी बोदी में बैठकर बय करी।" मह सुनकर उर के मारे मेरा हृदय धडकने छगा और में ब्याकृत होकर रोने रोते कहने लगा, "माता जगदम्बिक । अपने इस दीन दास को नू चैंची आजा दे रही है ? तेरे इस दीन बासक में ऐसा दु साहस करने का सामर्थ्य कही ?" इतना कहते कहते मेरे धारीय में मानो नोई प्रवेश कर गया और मेरे हृदय में फही से एकाएक अपूर्व वल उत्पन्न हो गा। इ तत्वरकात् में किसी निदित मनुष्य के समान अञ्चानावस्था ये सन्त्रोध्धारण करते करते वारी बडा। फिर उस स्त्री की चोद में बैठते ही मुझे समाधि छए गयी होता में आने पर देखता हूँ तो बाह्मणी मुझे सचैत करने के लिए वहें प्रेम से मेरी शश्या कर रही है। मेरे सचेत होते ही बाह्यणी बोली, "वादा । दरी मत, किया सम्पूर्ण हो गयी । अन्य साधक तो इस अवस्था में बढे कट से पैयं पार्ण करते है और किसी प्रकार योडा सा जप करके इस किया की समाप्त कर देते हैं, पर तुम अपनी देह की स्मृति भी भूलपार सनाधिनम्ब हो यथे।" बाह्यकी वे यह मुनकर भेरे हृदय का बोश हलका हुआ और युझे इस चठिन सायना से पार कर देने के कारण में कृतज्ञतापूर्ण अन्त करण हे भी अवन्याता को बारम्यार प्रणाम करने खना।"

एक दिन फिर बहु बाह्याची कही से नरमास का टुक्क्स लेकर आपी और जबदम्बा को उहाड़ा नैवेश अर्थय कर मुतने नोसो,

"बावा! इसे जीम से स्पर्श करो।" यह देखकर मेरे मन मे वडी घुणा उत्पन्न हुई और में बोला, "छि. मुझसे यह नहीं हो सकता।" वह फिर बोली "होगा कैसे नहीं ? देख में स्वय करके तुझे दिखाती हूँ।" यह कहकर उसने वह टुकबा अपने मुंह में बाल लिया और "घृणा नहीं करनी चाहिए" कहती हुई उसका कुछ भाग पुनः मेरे सामने रखा । उसे वह मांसखण्ड अपने मुख मे डालते देखकर श्रोजगदम्वा की विकराल चण्डिका-मूर्ति मेरी अबिं के सामने खडी हो गरी। मैं "बाता! माता!" कहता हुआ भावाविष्ट हो गया तव बाह्यणी ने उसी स्पिति में वह दुकरा मेरे मुख मे डाल दिया । कहना न होगा कि उस समय मेरे मन में कुछ भी पृणा नही हुई। इस तरह पूर्णाभियेक त्रिया होते तक ब्राह्मभी ने प्रति दिन इतनी नयी नयी तान्त्रिक साधनाएँ मुझसे करवायी कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। अब वे सब साधनाएँ यस स्मरण भी नहीं है। केवल वह दिन स्परण है जब कि माता की कृपा से मुझे दिक्य वृद्धि प्राप्त हुई जिससे में युग्म-प्रणय के चरम आनन्द की और देखने में समर्थ हुआ। उनकी वह किया देशकर मुझमे साधारण मन्या-बृद्धि का लेवा मात्र भी उदम न होकर केवल ईश्वरी भाव का ही उद्दीपन हुआ जिससे में समाधिस्य हो गया । उस दिन समाधि उतरने पर बाह्मणी मध्ये बोली. "बावा ! त अब तो सिद्धकाम बनकर दिव्य-भाव में पूर्णतया अचल हो आनन्दासन पर बैठ यया । वीरभाव की यही अन्तिम साधना है।" तन्त्रोक्त साधना करते समय सदैव मेरे मन में स्वी-जाति के प्रति बातभाव वास करता था। उसी तरह कुछ साधनाओं में मदा ग्रहण करने की आवश्यकता हुई, पर मैंने कभी मुख का रुपयं तुक नहीं किया । मुख के केवल नाम से या बन्ध से मेरे सन में अनुस्कार में ईवार का स्वरण हो आता या और मुझे एकरण हमाधि तम बाती भी 1 शोराम हम्म नहुने में "मुझे साभागकार में किसी भी सामता का मार्स्स प्रति हैंसा से अधिक सनय गही रूपा । में किसी भी सामता का मार्स्स प्रति के उनका का भारत होने तक क्यानुक्त आच करण से हिट्टू इंक भीजानमाता के पास बेठ जाता था। पुनता जीन दिन के भीतर ही बाम हो जाता था।

ही काम हो जाता या । दक्षिणेक्वर म एक दिन स्वी-जाति के प्रति निरन्तर मानुसाव रसने की बात बताते हुए थीरामकृष्ण ने गणेयांची की एक गया समामी । उन्हान कहा, "यचपन में एक दिन एक दिल्ली गणेशजी के सामने आ बयी । उन्होंने छडक्पन के स्वभाववस उसे बहुत पीटा, यहाँ तक कि बेकारी के बरीर से एक्ट निवस आया! वह पिल्ली किसी तरह अपनी जान बनावर वहाँ से भागी। उसके बाने के बाद गणेशकी अपनी माता के पार पर वे और वहाँ बेरावे हैं छो उनकी बाता के उत्तीर पर जबह-जगह मार के नियान पडे हुए हैं। यह देखकर उन्हें अस्यन्त भय और दूप हुआ और चब इसवर कारण पूछा तो माता खिन होकर वीली, 'पेटा, यह सब तैसा ही प्रारम तो है ।' इतना सनते ही माल-भवत गणराजी को बडा अचरज हुआ और दू खित हो औरते से आंयु बहाते हुए बोले, माता ! भैने तुझे कब मारा ? तू योही पूछ का कुछ फह देवी है ।' इस पर पानंतीयो बोसी 'आस तुने किसी जीव को पीटा या नहीं. खेक ठीक बाद कर । ' गणे छत्री वोले, 'हाँ, उस समय एक विस्ती को मारा या ।' गणेराजी न समझा कि बिल्ली के बादिक ने हमारी माता को मारा है और फिर ने रोने रुपो । तब पार्वसीजी ने वर्षस्वती को छाती से स्था

िया और कहा, 'वंटा रोओ मत । स्वय मुझको किसी में प्रत्यक्ष नहीं मारा है, पर वह विल्ली भी तो गेरा ही रचक्य है । इसी कारण मार के निवान मेरे खरीर पर भी दिखामी दे रहें हैं । पर पह बात तुके आलुम न थी इसिक्ए इसमें दीर गोई अपराध पर मह बात तुके आलुम न थी इसिक्ए इसमें दीर गोई अपराध पर मह बात तुके आलुम न थी इसिक्ए इसमें दीरा गोई अपराध पर मह कितने मुख्य-इस है । स्वय और जितने पुरुप-इस है वे सब गोरे ही अब से उत्पन्न है, और जितने पुरुप-इस है वे सब गोरे ही अब से उत्पन्न है, शीर जितने पुरुप-इस है वे सब तेरे गिता के अब से उत्पन्न हैं । 'अगिगंधजी ने अपनो माता के वावय को पूर्णत ज्यान ने रखा ! इससे ही पिवाह का समय जाने पर उन्होंने किसी स्पी से विवाह करता गाता से ही विवाह करने के समार मानकर, अपना तिवाह करता गाता से ही विवाह करने के समार मानकर, अपना तिवाह करता गाता से ही विवाह करने के समार मानकर, अपना तिवाह करता ही अस्वीकार कर दिया।'

स्त्री-जाति के प्रति धीमणेशजी के इस प्रकार के मातुमात्र की चर्चा करते हुए शीरामकृष्ण बोले, "स्त्री-जाति के प्रति यही माप मेरा भी है। मेरा अपती स्वय की बस्ती में भी प्रवक्ष श्रीजगवस्त्रा का मातु-स्वरूप देखकर उसकी प्रवा की ।"

स्त्री-जाति के प्रति मन में सतत मासूनाथ रखते हुए तन्त्रोक्त बीरभाव की साधना किसी साधक ने कभी की हो, यह हमने मही सुना है। बीरमाव का आश्रय केने बाके साधक आश्र तक साधनाकार में रश्नी का ग्रहण करते ही आये है। बीरमत के आश्रयी ग्रमी साथकों को स्त्री-महण करते रेखा कोत्रो की बहु देव धारणा हो गयी है कि वैद्या किये दिना शायद उन साधवाओं में सिद्धि या जनहरूना की कुमा प्राप्त करना अवस्मय है। इसी भ्रम के कारण तन्त्रसाहन के विषय में भी कोत्रो की घारणा श्रमपूर्ण हो गयी है। पर इस प्रकार स्त्री-वाति के प्रति यन में स्था युव मातुभाव रखते हुए थीरामकृष्ण के द्वारा तन्त्रोक्त साधना कराने म, सम्भव है श्रीजगन्माता का उद्देश यही रहा हो कि इस विषय म डोगो का भग दूर हो जाम !

पीरभाव की उनकी सब साधनाएँ बहुत हो अरुप समय में पूर्ण हो जाती भी । इसीसे यह स्पष्ट है कि स्थी-पहण इन साधनाओं का अग नहीं है। मन को यदा स न एवं सकनेवाले साधक ही अपने मनादीवेंत्व के बारण वैसा किया करते हैं। साधकों द्वारा एसा किया जान पर भी वन्त्रकास्त्र ने उन्हें क्षमा ही प्रदान की है और यह बहकर निर्भोक बार दिया है कि और पुत्र पुत्र प्रयास करन पर साधक दिव्य भाव का अधिकारी शीगा । इस पर से तन्त्रधार को पराव कार्यावनता मात्र दिगायी देती है । इससे बहु भी विदाता है कि को को रूप-रसादिक पदार्थ मर्प्य को मोहजाल स कैसाकर जन्म-भरण के चक्कर में डाल वने है तथा उसे ईश्वरदयन या आत्मज्ञान का अधिकारी पहीं यमन देते जन सभी म ईदवरमृति की दुव धारणा साधप के मन म सगम और सतन अभ्यास ने द्वारा उत्पन्न करना भी तान्त्रिए त्रियाओं का चहुरव है। तत्त्रशास्त्रा न सापकों वे सपम और मनोरयता वा तारतम्बारमक विचार गरके हो उनके परा, चीर और दिव्य-तीप विभाग निये हैं और प्रथम प्रथम, हितीय और तृतीय भागों के आध्य से ईश्वरीपासना करन वा उपदेश दिया है वाठोर समय ही इन तन्त्रीक्त माधनाओं हा पूछ है। साधक छोग सवम से ही फूछ वा स्वने की वधायंता को काल-प्रम के कारण प्राय भूठ ही गये थे और लोग ऐसे सामको के दिए हुए रूपमी पर दोष सन्त्रधास्त्र के अपर महरूर उम धास्त्र की ही निन्दा करने छये। अब धीरामकृष्य में स्थी-जाति वे

प्रति निरन्तर मानुवाब रखकर इन वन्त्रोवत साधवाओं को किया और उनसे फळ प्रान्त करके अपने उवाहरण से मयार्थ साधकों का अनिवेचनीय उपकार कर दिया। फिर उन्होंने वन्त्रशास्त्र की प्रमाणिकता को भी सिद्ध कर दिखाया और उसको महिमा भी वडा दी।

श्रीरामकृष्ण ने तीन-चार वर्ष तक तन्त्रीक्त मूट साधनाओं का समाविधि अनुष्ठान करते रहने पर भी हममें से किसी के पास उन साधनाओं की परम्परा का विवेचन कभी नहीं किया। तथापि उन साधनाओं के प्रति हमरा उत्तराह उत्तर करने के लिए वे किसी वाधना को केवल बात किया करते ये और कभी कभी किसी साधक को कोई विश्वेय साधना करने के लिए भी कह देते थे। यहाँ पर यह कह देना उचित है कि श्रीराम-कृष्ण द्वारा इन तन्त्रीनत कियाओं का अनुष्ठाव श्रीजगननाता ने ही कराया होगा, वयोंकि क्रियाओं के अलो का स्वय अनुभव कर जिये विना शायव अविष्य में इन्हीं के पासी प्रति स्थायवालि साधना के अने पर प्रत्येक की अवस्था के अनुकूल उनते किए साधनाओं का परामर्थ देना उपसम्बन के अनुकूल उनते किए साधनाओं का परामर्थ देना उपसम्बन के स्वतः क्षत्रुक्त जनते किए साधनाओं का परामर्थ देना उपसम्बन के स्वतः विस्त

श्रीरामकृष्ण तत्नीवन साधवाकाल मे प्राप्त हुए दर्शनो और अनुभवों के सम्बन्ध ने हुम लोगों से कभी कभी कहते पे— "तत्नीवत साधवा करते समय भेरा त्वभाव अमूक वरक गया था। में यह मुनकर कि कभी कभी श्रीवगदस्या पृत्राक का रूप धारण कर हैती है और यह जातकर कि कुत्ता भैरत का सहन है, उस समय उनका उच्छिट प्रसाद प्रहुण कर लेने पर भी मेरे मन में कभी किमी प्रकार की पृणा उत्पन्न नहीं होती थी !"

"मैने अपनी देह, मन, प्राण—इतना ही नहीं बरन् अपना

स्वयस्य अनगरास्ता कं सहयुषा म अपम कर दिसा या । इसं कारण म उन दिशा अपन आपनी सद्य मातर-बाहर प्रयक्ष 'सनामिन स परिवर्धिक बाता था <sup>1</sup>

'तिर्गाम व परिवाद्य प्राव्य मा '
जन दिना नुष्यंदेननी 'मिख नागृत होन'र महत्तक की आर
जर सती हुद नया मुखाधार वे सहसार तथ क वानो अधानार
आर सुद्धिन त्रक कान्यक्य और उन्मीतित हान हुए तथा
जनके उन्मीतित होन क नाव्य माथ माथा प्रवार क जनूद और
वरसन अनुभव हत्य म उनित हात हुए युग प्रवक्ष दिनाया
देते था बच्ची कभी क्यी हत्या भी दिनाया कि सेरी आयु का पूर ने '
पूर्व दिव्य पुरम सुधमाना नाहों के बीच सु इस प्रत्यक नक्षण के पारा जा बहा है और वह कमक का अपनी विद्यार व स्पर्य करके
प्रव जा बहा है और वह कमक का अपनी विद्यार व स्पर्य करके

उस अस्कृटित कर रहा है।

एक ताप स्वामी विगक्तान्दर का ध्यान करन के लिए बन्द्र

हा नगर सामर एक विष्कृत स्वातित्रय निकास दिश्य लगा प्रा हा नगर सामर एक विष्कृत का प्राप्त हान "माना सा! विस्था बुद म अस्म पर एक दिश उद्दान कह वात धीरमाकृत्य का सर्वाग्य तथ व सोन दठ और है अक हु नुम बह्यसमिन का दान हा। गया। जिल्लाक से मांच एक दिन सामांग करते स्वय सूम मां पहार दशा हुना यो आर मुग बहु माना प्रविधाय नगर प्रह्माय प्रह्मायक ना प्रस्न करनी हुन गा निसास दिया।

उच्चा त्रवार व बहुत च-- बहुमच्च का सभा निज्ञ निज्ञ च्यानिया प्रकृत द्वारा काता कार्यित्य एक प्रकण्य प्रवच्छानिक रूप भक्तर हो रहा हु वह भी मंग प्रवा न अन्यव रिका । हुमम च कार्ष कहुत प्रकृति आर्थान्य पर हु सा सुना है रि एए एमेंच प्रभुत्वा आदि मनुष्यार सम्रा अब कनुसारा वोजी वे समझ लेते थे । श्रीरामकृष्ण कहते थे कि उन दिनो मुझे यह दर्शन हुआ था कि साक्षात् श्रीजगदम्बा स्त्री-ग्रीनि में अधि-फिता है ।

सापनाकाल के अन्त में अपने में अणिमादि अस्ट-रिद्धियों के आविर्भृत होने का अनुभव धौरामकृष्ण को हुआ । उन्होंने जय हुदय के कहने से धौअमदम्बा से पूछा कि उनका प्रयोग कभी करता चाहिए या नहीं, तब उन्हें विदित हुआ कि सिद्धियाँ विष्ठा के समात तुन्छ और याज्य है। औरामकृष्ण कहते से, ''यह सात अन केन पर सिद्धियाँ के केनल नाम केने से ही मेरे मन में पृणा उत्पत्न होने लगी।"

श्रीरामकृष्ण कहते थे, जनका उसी समय केरे मन में यह तीक उत्कच्छा हुई कि मूल श्रीजनमाता की मोहिनी माया का दर्धन हो। और मुझे एक दिन अद्युत दर्धन सी हो गया। एक अद्युत दर्धन हो और पुझे एक दिन अद्युत दर्धन हो मो हो गया। एक अद्युत कि निक्का के स्वाचित के प्रकट होकर पचवित की जार पहुंच गर्मकरतापूर्वक जाती हुई विश्वायी थी। मेरे वहत हो समीप आ जान पर यह मुझे गर्मक्वी मास्कृत हुई । ज्योही वह स्वी भेरे समीप आयी त्याही वह तुरन्त ही वहीं प्रमुत हो भारी उसे एक अत्यन्त सुन्दर पुत्र हुआ और वह तसको वह प्रमुत हो कि समा में ता अपन के भीतर काकनर दूध पिलाने लगी। थोडे ही समय म उस स्वी का स्वस्थ पदल प्रया। उसका मृह वडा विकराछ और अयकर दिखने छना। उसने झट एक-दम उस जानक भी उठाकर जपने मुख में बाल िया और वचा-ववाकर उसे निमल गयी। वह पुन उसी गामां से वापस जाकर गनाजी म कुट पुनी।

इस अद्भुत दर्जन के सिवाय उन्हें श्रीजगन्माता की द्विभुजा

मृति स रेपर दगम्बा मृति तक स्व प्रकार की मृतिया क दमन उस सबय बाप्त हुए । उनम स कोई कोई मृतियाँ उनते बारती भी और उन्हें नाना प्रकार के उथदेश देती थी। इन मृतिया म अस्पन्त विश्वक्षण सीन्दव रहता या । इव सब म श्रीराजराजरवरी अयवा पोटनी मृति का सौन्दय तो कुछ अनव ही या । धीराम कृप्न वहते ब- योहसी जयवा निवृत्तापुन्दरा का साहय मुचे एसा अदम्त दिल पढा वि उत्तक गान स रूप-छावचा माना सचमुच ही नीचे दचक रहा हा और चारा दियाजा म कल रहा हो । इसके सिवाय उस समय अनक नवत दवा दवता के द्वान श्रीरामञ्जूष्ण को प्राप्त हुए। इस ता बसाधना के समय संधीरामह प्य को जितन तथ नय दिव्य अस्त्रोकिन दगन और अनुभव प्राप्त हुए उह वे ही जान । दूमरा को ता उनकी बन्यवर वा नहा हर सकती । त जीवत साधना के समय से धीरामकृष्य वा सुप्रना हार पूर्ण स्टुन गया था जिसके उन्हें बाजव वी सी अवस्था प्राप्त हो गयी यह हमन चहा के थीनस से स्नाहै। इस समय स उह अपनी पहनी हुई घोती आर बतीवबीत अदि को भी परीर पर सदा धारण किय रहना कठिल हो गया था। उनन विना जान हा धाती बहन नाटि न जान नय बार कहाँ दिर बात थ और इसका उन्हें ध्यान भा नहा रहता था । मन सदा श्रावमदावा न पाद प्यों म तल्लीन रहन के कारण जब प्रयोग का हा मुख नही एहती भी तब बाता जनऊ आदि वर बचा ठिवाना ? उन्हान दूसरे परमहसा क समान धाती त्यागक्षण जान-बूचनर चन्न रहम का अभ्यास बना नहां किया वह नी हमन उन्हां व धामुस स पुना हु । ब बहुते ध-- साधनाएँ समाप्त हान पर मुगम अहत पुडि उत्तनो वद् शा गयी था कि जो षदाप ज्या प्रज्ञान स हा

विलकुल तुच्छ, अपवित्र और त्याच्य मालूम होते थे, अब उनके प्रति भी अत्यन्त पवित्रता की दुढ भावना भेरे मन में होने लगी। मुलसी और भग एक समान प्रतीत होते थे।"

इसके सिवाय इस्ती समय से आगे कुछ वयों तक उनके शरीर की कान्ति वही तेजोमधी वन गयी थी। जीग उनकी और सदा एकटक देखा करते थे। श्रीरामकृष्ण तो निरिभमानता की मृति ही थे। उन्हें इसका वहा खेर होता था। वे अपनी दिव्य अग-क्रांति, मिटाने के लिए वह ब्याकुळ अन्त करण से शीवगरम्बा से प्राथना करते ले- माता, तेरा यह बाह्य रूप मुझे नहीं चाहिए, इसे तूं छे जा, और मुझे आन्तरिक आध्यारिमक कप का दान थे।" अपने रूप के लिए उनके मन में जो तिरस्कार भाव था, पाटको की उसकी कुछ करवना "यपुरानाय और श्रीरामकृष्ण" शीर्षक प्रकरण में ही गयी होगी।

इत सब तन्नोक्त साजनाओं के कार्य में जिया प्रकार ब्राह्मणी ने श्रीरामकुष्ण की सहायता ही, आवे चलकर उसी तरह श्रीराम-कृष्ण ने भी उसे दिब्ध भाव में आस्त्र होने के कार्य में सहायता दी। ब्राह्मणी का नाम "मोगेंदनरी" था। श्रीरामकुष्ण बतलाते में कि "बह साक्षात मोनमाया का ही अवतार भी।"

तन्त्रोचन साधनाओं के प्रभाव से उत्पन्न होनेबाली दिव्य दृद्धि की सहायता से उन्हें इस समय विदित हो गया कि भविष्य में बहुत से लोग पर्य का उपवेश लेन के लिए उनके पास आनेवाले हैं। उन्होंने यह बात मबुरवान् और हृदय को भी वतला दो थी। यह सुनकर ममुखाब् वृद्ध आनन्द से कहने लये—"बाहु! बावा! तब तो बहा बक्ज है। हम सब मिलकर सुम्हारे साथ वडा आुनान्द करंग!"

## २७ जटावारी और बात्सस्यभाव साधार (१८६४-६५)

पिर बाद ना रामायद पप क साव । उसस पत्तम स्थाप पथन वैराती स्थापना उपमें संप्रक के साम व ता बाद्याना को बाद बादा ।

जमना (जनवारी को ) श्रुवन दिख्या था कि एमसरा नवस का रह हे जयदा काह बनाय भी रह हैं या नह रहें हैं जि मृत धूमान २ बला । और व सब बाद मृत भी रिकामी दक्त था ।

~ वारामपृष्ण

मैरवी वाह्यवा सन १८६१ म दिख्यवदर यादा और कामय छ वर्ष वन उछका देखरेल में औरसम्हण्य न करनावा दायनाओं का वयांविन जनुरान किया। उछके वाद ना नैयों से उन्हें सारायमान और नयुरान का छावना के समय बनुत प्रहायका कियो। घीरामहण्या में बाह्यिक अवस्था के रियय स्प रहत्व है ही नयुरवार की उचन धारका की और तन्त्राक छाउनावाछ में वा उनकी आस्थायिक धीना क निवस का उनरासर बहत्व देशकर उनके आन्य बार नेतिक में अधिकाधिक बाद को वनी सी। रानी रासमीत का मृत्य हा जान पर मयुरावा हो उनकी से बनार सम्मित न व्यवस्थायक हुए और व आरावहरूष्ण क सावना कान से किस नाम म हाथ "मतात ये उसमें उन्हें बान हो नित्ता सा। यह देखकर उनकी दृढ धारखा हा मया कि मुने खु बुख धन, मान, यश मिलता है वह सब श्रीरामकृष्ण की कृपा से ही है, यदार्थ में इस सारी सम्पत्ति के मालिक वे ही है, में केवल उनका मुखत्यार हैं। सब प्रकार से मेरी चिन्ता करने वाले और सकटो से छुड़ाने वाले वे ही है। वे ही मेरे सर्वस्व है। में उनकी निरन्तर सेवा करने के लिए ही हूँ, उनकी साधना में उन्हे हर प्रकार की सहायता पहुँचाना तथा उनके बारीर का सरक्षण करना ही मेरा मुख्य काम है।" मथुरवावू की श्रीरामकृष्ण के प्रति इस प्रकार की दह धारणा और विद्यास उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें उनकी सेवा करने के खिवाय और कुछ नहीं सुझता था। श्रीराम-कृष्ण के श्रीमख से शब्द निकलने भर की ही देरी रहती थी कि वह कार्य तत्क्षण हो जाता था। श्रीरामक्रण को आनन्द देने वाला कार्य ने सदा हुँडते रहते थे, और जब उससे श्रीरामकृष्ण को आनन्य प्राप्त हो जाता था तो वे अपने की अत्यन्त भाग्यवान समझते थे। सन् १८६४ में मध्रवाब् ने अतमेर वल का अनु-प्ठान किया था । हृदय कहता था कि "उस समय नथुरवाव ने उत्तम उत्तम पण्डितों को युलाकर उन्हें सोने-चाँदी के अलकार, पात्र आदि दान दिये थे। उसी प्रकार एक हजार मन जावल और एक हजार मन तिल का भी दान किया। उत्तमोत्तम हरिदास और गवैयो को बुलाकर बहुत दिनो तक दक्षिणेश्वर मे रात-दिन कीर्तन, भजन, गाँवन आदि करावा । मधुखाव यह सब सुनने के लिए सदा स्वय हाजिर रहते थे। घर में कोई मचल कार्य होता तो जैसी अवस्था बालको की हो जाती है, वैसी ही थीरामकृष्ण की ऐसे समय पर हो जाती थी। उन्हे यक्ति-रसपूर्ण गायन सुनने से वारम्बार मावावेश जा जाता था। जिस गर्वेये के गाने से श्रीरामकृष्ण जानन्दित होकर समाधि में मम्न हो जाते थे, मधुर-

बाबू उदी को उत्तमन्त्रा की क्वोटी निवासित कर तथा नवैषे का वहमूरचवान दुशाला, रेखमी वस्त्र वीर शी-ती खरवे पुरस्कार में रेहे वें 1 इत्तस बह स्पष्ट है कि उनके बन में खोरामकृष्ण के प्रति कितनी निति और निष्का थी !"

स्वतान का स्वार पर स्वतान के एका के यहाँ रहते वार्ट प्रत्यात स्वार प्रित्य वर्ट्य के स्वार प्रत्यात के स्वार प्रत्यात वर्ट्य के स्वार प्रत्यात वर्ट्य के स्वार प्रत्यात को सीर्ट धीरान-इक्त के काला में बढ़ी और के क्षत्य मिलने के लिए वस्तिप्रत हुए। निप्पायन व्यवस्थ प्रत के निष्पात ने प्रकाशक का हुकः कर उनका सम्मान करन की क्षत्र के चार कर पूर्व में, और भीरामङ्कल के प्रति वनकी विश्वेष मनिन का सानकर तो मधुर-

बादू न उन्ह बास तोर च निमन्त्रण वेने के किए बुबब का ही भेज दिया । अब दो प्रयक्षाचन का वहाँ जाना हो पड़ा । उनक दक्षिणे-इन्हर क्षान पर ममुखानू न उनका छिषत सम्मान निया । पाठका

हा प्रकारमन का और निक्क वृद्धान आमें विवेधा।
सन्मानत सानना समाय हुं। याने पर श्रीपाइन्य के मन में
स्वाद सब की सामां करने की इच्च उत्तर पर श्रीपाइन्य के मन में
स्वाद सब की सामां करने की इच्च उत्तर पर श्रीपाइन्य के मन में
स्वाद से कह इस्तानिक कारण के। अध्य बहु या कि मिलानती
मैरिती शहुमी बेलाव काराव न अध्य या कि मिलानती
मैरिती शहुमी बेलाव काराव न प्रकार मां स्वाद सारत है।
पर करती में। अन्दर्शन मांचा के सामान नाम में स्वाद सीपाइन्य मांचा में।
स्वाद करती में। अन्दर्शन बाताव के सामान काराव में
स्वाद सुमा मोंचा मांचा के सामान काराव से सामान काराव के साम संवद की किए आपमान काराव के साम संवद काराव से सामान काराव के साम संवद की किए आपमान काराव के साम संवद काराव सह सामान काराव के साम संवद की किए आपमान काराव काराव सह सामान काराव की सामान काराव

करते की इच्छा होना श्रीरामकृष्ण के लिए विलकुछ स्वामाविक ही पा । कामारपुत्र के पात चेष्णव मत का बहुत प्रचार होने के कारण उस मत के प्रति उन्हें वचपन से ही प्रदेश थी। इन्ही कारणों से तन्त्रोक्त साधनाएँ समाय्त होने पर उनका ध्यान वैष्णय-सन्त्रोक्त साधनाओं की और आकर्षित हुआ होगा।

सापनाकाल के इसरे चार वर्षों में (१८५९-६२) उन्होंने वैद्याव-सम्बोक्त सान्त, दास्त और सब्द बादों का अवलम्बन करके साधनाएँ की बी और उन्हें उन सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त हो चुन्ती भी । इसकिए अब उन्होंने शेष दो मृत्य भाषी की अर्थात् नात्सक्य और मध्य भाषी की आर्थात् नात्सक्य और मध्य भाषी की साधना प्राप्य के किए उन्होंने श्रीरानवन्न स्मीतहावीर के दास्य नाय का आश्र्य केकर उन्होंने श्रीरानवन्न का वर्शन पाया थी और अीजनस्वा की सली अथवा सासी भाव की अवल्यन सो भी उन्होंने भाग नुक्त काल दिसाया था।

दक्षिणेश्वर पुरी जानें के सास्ते पर होने के कारण वहाँ अनेक साधु-सन्यासी, फलीर, वैरागी लोग आकर ठहरते वे और रामी रासमाण के मन्दिर का २-३ दिन आतित्व स्वीनरा किये विना जागे नहीं बढते थे। श्रीरामकृष्ण कभी कभी हमसे कहते ये.— "केवा देन यहाँ आने लगे तभी वे यहाँ तुम्हारे फैसे 'यन वेंचाल' (Young Bengal) मण्डली का जाना चुरू हुआ। उसके पहले यहाँ कितने ही साधुलत, " त्यागी वैरागी, सन्यासी, बावाजी आम जाया करते वे लिखका तुम्हे पता नहीं है। रेलमाडी सुक्त होने में वे लोग अब इथर नहीं आते-आते। रेलमाडी हुक्त होने में पहले वे लोग गगा के कियारी कितने रे लिए जाया करते

<sup>\*</sup> इसका बचाल वगते प्रकरण ये मिनेगा ।

पे । रास्ते में वहाँ पर इनका विधान अवस्व हो होता था । बुछ साम लोग तो यहाँ वृक्त दिना तक रह भी जाते में। सामू होत दिया-अवस और अन्न-मानी के सुनीते के बिना हिसी जगह विधान नहीं करते । दिया-बाल बर्पात चौच के लिए निबंत स्थात, और अप्रभानो जयांत निधार पर हो जनका निर्वाह चटने के कारण जहाँ निक्षा मिल सके वही वे विधान करते हैं। यहाँ रासनणि के वारिय में निका की अच्छी सविधा यो और बया माई की कृपा से पानो क्या, साक्षात अमृत-वारि हो था । इसके सिवाय दिशा-जाल के लिए भी वहीं उत्तय न्यान था। इस कारण साथ लोग मही कुछ समय अवस्य हहर बाते थे। 'एक कार मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहाँ विसन शापुतन्त आते हैं उन्हें भिधा के विवाय अन्य जिन बस्तुओं की आवर्यकता हो उन सब का भी गती प्रसन्ध कर दिया जाय, विसन्ते वे विलक्त निविचात हाकर सापन भवन में बन्त रहा करे, और उन्हें देखकर हम भी जानन्दित होते । यन में यह बात आते ही मेने मध्र को बतायो । वह बोला, 'बस दतना ही वाबा? उसमें रखा बचा है? देखिये में असी श्वत प्रवत्य कर देता हैं। जिसे जो देने की इच्छा हा वह देते बाहने ।' काली-मन्दिर के अच्छार से सभी को शीधा और सरदों मिलते पी न्नवत्या पहले से पी ही । इसके अविदिक्त सापू लागे को जिसे जो कहिए लाटा क्मब्दल, बादन, कावल नया वपा धुमपान करने के लिए भा बौबा सान्त्रिक साधुओं के लिए सर्वजादि सनी पदार्थ देन का प्रवन्ध नयुरवाद ने कर दिया । उस समय पहाँ तान्त्रिक तापु बहुत बात ये । उनके धीवफ के बन्छान के लिए सभी आवरवह वस्तुजा की ब्यवस्था में पहले ने कर रखता

था। जब वे उन सव पुनाइच्यों से श्रीवमस्पना की पूजा करते ये, तत मुझे वहा सन्ताण होता था। श्रीवफ के अनुष्ठात के समय कभी कभी वे शुश्रे भी बृष्णकर के श्रीव थे और यह ग्रहात के समय कभी कभी वे शुश्रे भी वृष्णकर के लोग वे और भन्न ग्रहा करते वे। पर जब वे जान ठिते वे कि में कभी भी सब प्राथन नहीं कर एकता, उसके केवल नाम ठिने से ही मुझे नवा हो जाता है, उब वे आवह करना छोड़ देते थे। छेतिन उनके पास वैंडने से मच बहुण करना आवश्यक होता था, इसिक्य में अपने मस्ताल पर उसका टीका छमा छेता था, उसे सूंच छता था, अपने मुख एर पा अध्यक से लेशिक एक जाय बूंद वैंगजी से लेशिक रहे अपने मुख एर पा छिटक छेता था। उनमें से बुछ साचु मचपान करते प्रवत-विकान में तम्म हो जाते थे, परन्तु बहुत से वेहिसाव प्याले पर प्याले चंदा पा लेशिक एक जाते थे। एक दिन तो मेंने इसका अति-रेफ होते देला नवो के सव प्रायों पत्र दिन करा विद्रा ।

रक हात दक्ष नव के बच प्रवाद नह वरन कर । ह्या । वा निक् "बहुषा एक समय में एक हो प्रकार के सामुकों का आमामन हुआ करता था। एक समय कुछ सन्यासी ऐसे आये जो परमहस सामु थे। ये केवल पेट भरनेवाले या पाखण्डी वैरागी नहीं थे। बिल्क में लोग सम्बाद सन्यामी परमहस थे। (अपने कमरे की और उँगळी दिखालर) उस कमरे ने उनका लगातार आमा-जाना जारी रहता था। प्रत्येक समय 'बिल्क', 'भाति', 'प्रिय' भी व्यास्था राया पेवान्त भी ही चर्चा पठा करती थी। राजियन देवान्त, नेदान्त और वेदान्त—इसके विवाय अन्य मुछ नहीं! उस समय मुझे न्वत-आमास का रोग हो गया था। इत्य का छोटा लगा रहने का भी अवकाल नहीं मिलता था। कमरे के एक कीने में हृदय ने मेरे लिए एक घमेला रख दिया था। इथर यह भीग भोगना और उपर उनके विवार सुनना, दोनों काम चरत रहत थ । अव बोई प्रस्त उनके सारमिजार से विद्र होन नातक नहां रहता या तब (अपनी और सेमली रिरामर) मेरे भीतर से एनआप सरण बात माता कहना तता थां। दमे मुनकर जनक प्रस्त या समाध्यत हो जाता बाओर उनका विद्यास मिट जाता था। इस प्रकार कर्ने बिन बीत गढ़ा। किर आन बाल क्षा सन्वासी परमहत्त साथ। यो सन्या नम हान नगी। जनवा आना बम्म होने पर रामायत पत्र व सं सायु आने नम् । ये सायु उत्तम जाता करन और बैरामी यायाओं व। दिन पर विन उनका जरक कार्य आन न्य। अहाहा। जनका भित्त विन्यास और निष्ठा विकास करने अनी की सी। जनम सं एक है पास से ता रामन्य मरे नास आ स्था

जिन राभावत व ची साधु क वास स रामका वारामकुष्ण का मिन उनका ना मान कराभारी भा । धीरामचा वर उनका बा ध्रमुख्य अनुराव और प्रमुख्य अनुराव और प्रमुख्य अनुराव और प्रमुख्य अनुराव और प्रमुख्य अनुराव कि प्रमुख्य अनुराव और प्रमुख्य अनुराव कि प्रमुख्य प्रमुख्य के सामका के सामका व व व व व विषय भी। उस मूर्मित ना बहुत दिनां तक भावतमुं मान व व परण स पूजा मरन हा राज व व । धीरामचा क्ष्मी पी उपामिसमयी मान मूर्मित उनके राजमारा संबानुच्य बार इतार उनका भूजा महरू पर्वा हुई वाउ व विषय सामका के परामिसमयी मान मुद्री उनके परामारा संबानुच्य बार इतार उनका भूजा महरू परामा हुई उन्त विद्या सामका विषय सामका व व व व विषय मान व साम रहा परामा राज अनुराव अनुराव स्था व विषय के सिंपा पराम राज स्था सामका विषय सामका व विषय साम रहा पराम रहा पराम राज व विषय सामका व विषय साम रहा पराम रहा पराम रहा पराम रहा पराम राज सामका व विषय सामका व विषय साम राज सामका व विषय साम राज सामका व विषय साम सामका व विषय साम राज सामका व विषय साम सामका व विषय सामका व विषय साम सामका व विषय साम सामका व विषय साम सामका व विषय सामका व विषय साम सामका व विषय सामका व विषय सामका व विषय सामका व व व विषय साम

विलकुल नहीं जाता था। बटाधारी को बिस प्रतिमा की सैवा से यह दिल्य दर्शन प्राप्त हुवा था, वे उसी बाल रामचन्द्र की रामलला नामक मूर्ति को साथ लेकर सदैव आनन्द में तल्लीन रहते हुए अनेक तीर्थ-प्यटन करते करते दक्षिकेटर का पहुँच। रामलला की सेवा में सदा सन्वय रहने वाले लटाधारी मे

शीरामचन्द्रजी की बालमूर्ति के अपने दर्शन की वात कभी किसी से प्रकट नहीं की थीं । छोगों को तो केवछ इतना ही विखायी देता था कि वे सदा श्रीरामचन्द्र की एक बालमूर्ति की अस्पन्त अपूर्व निष्ठापूर्वक सेवा करने में निमम्न रहते हैं। परन्तु भाव-राज्य के अद्वितीय अधीक्वर औरामकृष्ण ने जटाधारी के साथ प्रथम भेट मात्र से उनके गृह रहस्य को जान लिया। इसी कारण उनके प्रति उनके मन में विशेष श्रदा उत्पन्न हो गयी भीर उन्होने उनके लिए आवस्थक वस्तुओं का उचित प्रबन्ध मी कर दिया । वे हर रोज जटाधारी के पास बहुत समय तक बैठ-कर उनकी पुजाविधि को ध्यानपुर्वक देखा करते थे। इस तरह जराधारी बाबाजी के प्रति श्रीरामकष्ण की श्रदा दिनोदिन अधिकाधिक बढने लगी । हम कह आये है कि इस समय श्रीरामकृष्ण श्रीजगदन्दा की

हम कह जाम हा का इस समय की रामकुष्ण आजमान सा सिसी या दासी में भाग में ही लीन रहते थे। श्रीजगदस्या के लिए पुष्पों की मुन्दर सुन्दर मालाएँ मूँगता, उनको एसे ते हवा करता, मधुरवाबू से नमें नमें आभूषण बनवाकर उनको रहताना सीर स्वार की तो सा स्वार करके उन्हें माना मुताने आदि में में सार भूले रहते थे। ऐसे समय भे जटाचारी का आगमन दक्षिणेश्वर में हुआ या। उनके (श्रीरामकुष्ण के) मन में श्रीरामचन्द्रजी के प्रति श्रीरामचन्द्रजी के श्रीरामचन्द्रजी के श्रीरामचन्द्रजी के श्रीरामचन्द्रजी की सा में स्वार मा निक्त की श्रीरामचन्द्रजी के श्रीरामचन्द्रजी के श्रीरामचन्द्रजी के श्रीरामचन्द्रजी की श्रीरामचन्द्रजी के श्रीरामचन्द्रजी के श्रीरामचन्द्रजी के श्रीरामचन्द्रजी के श्रीरामचन्द्रजी की श्रीरामचन्द्रणी सा स्वार्थित श्रीरामचन्द्रजी की श्रीरामचन्द्रची की श्रीरामचन्द्रजी की श्रीरामचन्द्रजी

चन्द्रणी का रखेन हुआ या बहु उनकी वावमूर्ति वा हो था, इसिन्य प्रोद कृषीका प्रकृतिवार की प्रकारत है इसि दिखा शस्त्र के प्रति उनके मन में वात्त्रत्वस्थार हो उत्तरत्व हो क्या दी यह स्वाप्तिका हो है। जिल क्रवार वाला के हृद्य में अपने शस्त्र के प्रति वर्ण अपूर्व प्रेयमान का अनुम्य होवा है, ठीक उन्नी प्रकार का चान वस बालमृति के प्रति धीरायकुण के हृद्यर में दलत हुम। द वही जन्द्र में देव प्रमण्डा की बखा में एते हुए समय आदि का भी प्यान नहीं एता था।

श्रीरामकृष्ण के मन की रचना वडी विचित्र थी। उन्हें कोई काम अधूरा करना विलक्त प्रसन्द नहीं था। जैसा उनका यह स्यभाव सभी सासारिक व्यवहारी में विसापी देता या, वैशा ही वह आध्यारिमक विषयो में भी या। यदि उन्हे एक बार कोई मान स्वाभाविक प्रेरका से मन में स्त्यत हुआ जान पहला सो ये उसमें इतने तल्लीत हो जाते थे कि उसे उसनी चरम सीमा तक पहुँचायर हो वे सान्त हाते। शायद कोई इस पर से यह कह कि 'ऐसा होना त्या अच्छा है ? अन में एक वार विचार कराज होते हो, क्या उसी के बासार पूर्वकी के हमान नायने से मनुष्य का शत्माण हाना कमी सम्भव है? बन्ध्य के बन से असे और युरे दोनों तरह के विचार आया ही करते हैं, तब स्वा उसे दोनी प्रकार क विचारों के अनुसार बरतना ही चाहिए ? एक थीराम-कृष्ण के मन में कृषिचार बाना भेत हो सम्भव न हो, पर सभी मन्त्या तो श्रीरापङ्ख्य नही है। तर उनका क्या हाया ? स्या उन्हें अपने मन को सम्म द्वारा क्य में रखकर अपने बुरे विचारा का रोक्ना नहीं चाहिए ?'

इस बात का बाह्य रूप मुक्तिसकत बसे ही दिखे, पर हमें भी

उसके सम्बन्ध में बुछ कहना है। काम-काचनासक्त, भोगलोलुप मनुष्यों को अपना आत्मविश्वास बहुत अधिक न रखकर उन्हें सवम आदि की और विदोष ध्यान देना चाहिए। परना शास्त्री का कहना है कि कुछ साधकों को वो सबम का जम्यास विलक्त श्यासोच्छ्यास के समान सहज हो हो जाता है, इससे उनका मन विषयित्रिय्सा से पूर्णत मुक्त होकर सदा केंगल अच्छे ही भावो और विचारा म लग जाता है। श्रीरामकृष्ण कहते थे-- "जिस मनम्य ने अपना सब भार शीजगबन्या पर छोड विया है, उसकी ओर वोई भी कुभाव अपनी छाया तक नहीं बाल सकता। माता उसके पर क्रमार्ग में कभी पड़ने नहीं देती।" ऐसी अवस्था की प्राप्त हुए गनुष्य का अपने प्रत्येक मनोभाव पर विश्वास रखने से कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता बबोकि जिस देहाभिमान-विशिष्ट शुद्र अहकार की प्रेरणा से हम स्वार्थपरायण वनते तथा ससार के सर्व भोग, मूल, अधिकार आदि प्राप्त करने की लालसा करते है, उसी अहकार को ईश्वरेच्छा में सदा के लिए मिला देने के बाद मन में फिर स्वार्थसल का विचार उठना ही असम्भव हो जाता है। उसकी यह दढ भावना हो जासी है कि में केवल पन्त्र हैं और वह यन्त्र ईश्वर की इच्छा के अनुसार चुलता रहती हैं। अपने मन में उत्पन्न हुए यिचार ईश्वर की इच्छा से ही होते है और यही दृष्ट वारणा होने पर मनुष्य के मन मे जनिष्ट और अपवित्र भाव का उदय भी नहीं होता और यदि वह ऐसे मन में उदित होनेवाले भावो पर अवलम्बित रहकर व्यवहार करने लगे तो उसका अकल्याण कभी भी नहीं हो सकता। अतः श्रीरामकृष्ण की पूर्वोक्त मनोरचना से सर्वसाधारण लोगो को न सही, पर पुर्ण स्वार्यगन्धरहित साधको के थिए तो उससे बहुत कुछ सीखना

है। इस अयस्थायाले पुरुष के आहार-विहार आदि सामान्य स्वापं-पुनत यातनाओं को आस्था ने भूने हुए बीज को उपमा वी है। जैसे बीज को भूनन के बाद उसकी जीवनव्यक्ति ना नारा हो जाता है, जिससे उस बीज से पेड उत्पाद नहीं हो सकता, मैंसे ही इस प्रगार के पुरुषों की सारी ससारवासना स्वयम और शानािम से वाप होकर उसम से भोगतुष्णावयों अकुर क्याप के पुरुषाता। स्वीरामकुष्ण कहते में—"पारस के स्थारों से लोहे की तस्यार का सोता यन जाने पर उसका यह अवगर मात्र कायम रहता है, पर हिसा के नाम स बह कभी नहीं आ स्वस्ती।"

उपनिषदकार कहते है कि ऐसी अवस्था प्राप्त करनेवाले साधक सरवसक्त होते हैं, उनके मन में उत्पन्न होनेवाले सव सकल्य सदा सत्य ही रहते हैं । अनन्त आयमय श्रीरामकृष्ण के मर में समय समय पर उलाफ़ होनेवाले शावी की हमने जितनी बार परीक्षा की, उसनी बार हमें उनके वे सब आब सरद ही प्रतीत हुए । हमने देशा है कि यदि रिसी क दिये हुए भोज्य पदार्थ की धीरामकृष्ण ग्रहण नहीं कर सकते थे, तो जाँच करने पर यही पता लगता था कि सचमुन ही वह पदार्थ स्पर्शदोप से द्रपित हो गया था। इसी प्रकार पदि विसी व्यक्ति से ईश्वर की चर्चा करते समय उत्तर श्रीमुख बीच में ही बन्द हो जाता था, तो जान पहता पा रिवह व्यक्ति वस विषय का विलाल अवधिकारी पा । अमरा व्यक्ति को इस जान व धर्मलाभ नहीं होगा या नम होगा, इस बात के सम्बन्ध म जनकी धारका हो जाने पर यह बात करप ही निक्त है। जब निसी को देखते ही उनी कन में किसी विदिाष्ट भाव कर या विसी देवी देवता का स्परण हो जाता पा सब पता लगाने पर यहाँ यालुम होता या नि वह मनुष्य उस भाव

का साधक है या उस देवता का भनत है। अपनी अन्त स्कृति में यदि किसी व्यक्ति से एकाएक कोई वाज कह डाव्ही ये तो वह वात उस व्यक्ति के जिए विशेष पीति से मार्गदर्शक हो जाती थी, उतने से ही उसके बीवन की दिशा वितम्बुछ वटल जाती थी। श्रीरामकृष्ण के बारे में ऐसी कितनी ही बात बतायी जा सकती है।

उन्होंने अनने कुल से इस्टरेय और त्यांचिय पूजा-अर्ची स्वयं कर सकते के उद्देश्य से अचरक में ही राममन्त्र से किया था। परन्तु अब उनके हृदय में और ामचन्त्र की की बातमूर्ति के प्रति बासक्त्य माब उत्तर हो जाने के कारण उन्हें उस मन्य को जटाधारी से यथाशास्त्र ठेने की अल्यन्त उस्कट इच्छा हुई। मह बात जटाधारी से कहने पर उन्होंने बीरासक्त्य्य को अल्य-इस्टरेब के मन्त्र की बीशा खानन्त्र से दे वी बीर वीरामहत्य्य उसी बालमूर्ति के चिन्तन में सदा उनम्बर रहने कमें।

श्रीरामकृष्ण कहते वे "-- "बढाधारी वाबा रामकका को सेवा कितने ही विनो से कर रहे थे। वे वहा जाते रामकका को वही अपने साव के जाते वे और वो मिक्षा जन्हे मिक्ती थी उदका निवेष प्रथम रामकला को अपने करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें तो यह प्रथम रामकला के वेदा था कि रामकला केरा दिया हुआ में वेदा बा रहे हैं, या कहि प्रवाद प्रकाद कि स्वाद के विच सा रहे हैं, या कि उपने के विच सा रहे हैं, या कि उपने के विच सा रहे हैं कि मुझे प्रथम के बाले अववा किसी वात के किए हठ पकड़े वैठे हैं। जहां प्रथम के बाले अववा किसी वात के किए हठ पकड़े वैठे हैं। जहां प्रथम रहकर उसी में आवन्दित रहते तवा जती में बानी वेह की स्वृति भी मूं के रहते थे। रामकला मह तव कार्य करते हुए युद्धे भी दिवलते थे, इसी-

<sup>\*</sup>रामळता के वे बृतान्त श्रीरामकुष्ण ने तिस क्षित्र समय पर वत्तराये हैं। तथापि विषय की दृष्टि से वे सभी बृतान्त यहाँ एक साथ दिये गये हैं।

लिए को बे भी उस्हों बाबाजी के निकट राजिंदन वैठकर रामस्स्रा भी सीसा देखता रहता था । "जैसे जैसे दिन बीवने स्पी, वैसे वैसे रामस्स्रा की प्रीति भी

मुझ पर वहने लगी ! जब तक मैं वावानी के पास वैठा रहता या तब तक रामळका भी वहाँ अच्छा रहता या, वडे उत्साह से खेलता था, आनन्द करता था और ज्योही में वहाँ से उटकर अपने कारे की आर जाने समका द्या खोड़ी रामलला भी मेरे पीछे बौडने लग जाता का । में किसना ही कहता कि मेरे पीछे मत आओ पर सुनता कीन था ? पहले को मुझ यही मालुम हुआ कि यह सब मेरे ही मस्तिय्ह का भ्रम है, अन्यथा यह तो ठहरा बाबाजी के निरम पूजा का देवता । और किर वाबाजी का उस पर अगाप प्रेम है इतना होते हुए भी यह बाबाबी को सोडकर मेरे पास आता है-वह कैसी वात है। रायकला तो कभी घेरे आये जागे, कभी मेरे पीछे पीछे नाचता बायता बेरे खाय आसा हुआ मुझे दिखता था और ठीक उसी प्रकार दिखता या जैसे तुम सब स्रोग अभी इस समय मुझे दिसायी दे रहे हो। किसी समय वह गोदी म बैठने का ही हठ एकड सेता था। पंभी उसे गोदी में ही बिठा लों तो फिर नीवे खतरने की बन्दी पड बाठों भी । कुछ भी करी मादी म कहरता ही नहीं बा । ज्याही नीच उतरा कि पहुँचा धूप में खेलने । चला काटेसाडी में फुल वाडने, तो कभी गगाजी में नाकर दुवको ही लगा रहा है इस तरह सार तल हो रह है। उसके नितना ही नहा जाय-- बेटा, घप में मत रहा, पर में फ्रांटि ता जार्बने पानी म बत सन्ते सर्दी हा जायनी ।' पर ये सब बात सुनता कीन था ? यह ता ऐसा बन बाता था कि माना में विसी दूसरे से कह रहा हूँ <sup>1</sup> अविक से अधिक एक आ**प** 

जोर से हॅंस पड़ता था ! पर उसका उपद्रव जारी ही रहता था ।

तब मुझे कीप हो आता या और मैं कहता था, 'अच्छा ठहर! अभी में तुसकी पकड़कर ऐसी मार भारता हूँ कि अच्छी तरह याद रहेगी।' यह कहता हुआ मै उसको चुप में से-या कभी पानी में से जीवकर घर ले आता था, और कुछ खेलने की चौज देकर घर ही में बैठालकर रखताया। परन्तु फिर भी क्या? उसके उपद्रव जारी ही रहते थे। तब भ एक-दो चपत मार भी देता या ! इस तरह जब मार पड जाती थी, तब उसकी आँखे उवडवा जाती थी और अत्यन्त करुण मुद्रा से वह मेरे मुँह की ओर ताकने लगता था । उसका वह दयनीय चेहरा देखकर मेरे मन में वड़ा ब ज होता था, तब में उसे गोदी में लेकर पुचकारता, उसका निल बहुलाता और उसे चुप करता था। "एक दिन में स्नान करने जा रहा था कि इसने भी मेरे

साय चलने काहठ पकडा। मैं भी उसे साथ ले चला। तब फिर नदी पर उसने क्या किया? जो यह एक बार नदी में कूदा कि फिर बाहर आता ही नहीं था। मैने न जाने कितनी बार कहा, पर उसका कुछ असर ही न हुआ । उसका ढवकी लगाना जारी ही था। तव मुझे मुस्सा आ गया, और में भी नदी में उत्तर पड़ा और उसको पानी के भीतर दवाकर वोला, 'अब ड्ब फैसे इवता है ? में कब ये मना कर रहा हैं, तू मानता ही नहीं, कब से उपन मना रहा है ?' फिर क्या कहना या ? सचमूच ही उसके प्राण निकलने की नौवत आ गयी, और वह चट पानी में एकदम खडा हो एका और पैर पटक-पटककर रोने लगा । उसकी होसी अवस्था देखकर मेरी आँखों से जॉमू वह चले ओर अपने मन में यह कहते हुए कि 'अरे और, में बाण्डाळ यह क्या कर वेडा?' भा और आसी से सभा सियां और उसे मही संवेडर पर आ भाग

"एक दिर फिर उसके किए भेरे मन म बढ़ा दुरा हुआ और मैं पहुत रोया । उस दिन वह मुख एसा हो हठ पश्य देठा पा । मेने उसे समझान १ थिए बुछ चिउडा-दिना साफ निया हुआ ही-पाने ने लिए उसे दे दिया। बोडी देर बाद मन देया ता उसकी कोमल जीभ भूसी से खिल गयी थी । यह दसकर में सी आहुल हो पया, मने उसे फिर अपनी गौद म ले लिया और गला फाय-माइकर रोग लगा । हाम । हाम । देखो तो जिनने मुँह म कही पीडा न हो जाय. इस दर से माता फौराल्या वडी वावधानी ने राज इनको दूध मक्खन आदि सरस सरम प्रार्थ रिलाती भी उही के मुँह म एसा यहा तुच्छ निउम्रा दालते समय मुझ चाण्डाल को जरा भी हिचकिचाहड नही हुँहै। " श्रीरामकृष्ण इस प्रकार बसा रहे प कि उनना यह दीत प्र उमड पड़ा और वे हमारे ही सामी गठा पाडकर जिल्ला विल्ला कर इस तरह रोन लग कि बद्यपि उनवा यह दिव्य प्रम लेख माम भी हमारी सलय में उही आया पर तो भी हमारी और ब्रवस्था गयी ।

हम लोग मामाबद्ध मनुष्य है रामण्या नी यह अद्भूत वार्ती गुजकर हम आवन्यंचितित और हान्दि हा गय । उस्ते उस्ते सामलका की जार छिमी नजर ध दखने तक सि हमें भी नहां भीरामहत्त्व के चेवा पुष्ठ दिस जाय ! पर कुछ भी रहां दिसा ! और पुष्ठ दिसे भी रेथे ? सामलका पर भीरामग्रूष्य का जो प्रेम था तसरा सतास नी हमम रहाँ है ? श्रीरामग्रूष्य

की भावतन्यवता ही हमारे पास कहाँ है जिससे हम इन चर्म-चक्षओ द्वारा रामळला की सजीव मूर्ति देख सके । हमे तो उसमे मृति के सिवाय और कुछ नहीं विखता । मन में आता है कि क्या श्रीरामकृष्ण जैसा कहते हैं वैसा सचमूच हुआ होगा ? ससार के सभी विषयों में हमारी यही स्थित रहा करती है, सशय-विशाच सदा हमारी गर्दन गर सवार रहता है, अविश्वास-सागर में हम सदा गोते लगाया करते हैं। देखिये न, यहाश ऋषियों का बाक्य है--"सर्व खल्विद चहा, नेह नानास्ति किंचन ---।" जगत् में एक सच्चिदानन्द महावस्तु का छाडकर दूसरा कुछ नहीं है-जनत् में दिखने वाल "नाना" पदार्थी और "नाना" व्यक्तियों में से एक भी वास्तव में रात्य बही है। हम मन में कहने लगे--"शायद एसा ही हो !" और ससार की ओर वडी कड़ी दिंग्ट से हम देखने लगे, यर 'एकमेवादितीयम'' यहाबस्त का हमें नाम की भी पता नहीं लगा । हम सो दिखा नेवल मिट्टी-पत्थर, लोहा-लकडी, घर-द्वार, बनुष्य, जानवर तथा तरह तरह के रग-विरमे पदार्थ । इन सब को देखकर हम ऐसा लगने लगा कि कही ऋषियों के मस्तिय्क में तो विकार नहीं हो गया था? अन्यया यह ऊटपटाग सिद्धान्त उन्होने कंस वता विया ? पर ऋषियों का पुन कहना है कि "साइयों। वैसा नहीं है, पहले तुम काया, वचन, मन से सयम और पवित्रता का अम्यास करी, अपने जिल को स्थिर करों वधी तुम्हें हमारा कवन ठीक ठीक समझ में आयेगा और तुम्हे यह प्रत्यक्ष क्तुमव भी होगा कि यह जगत् केयल सुम्हारी आन्तरिक कल्पना का बाह्य प्रकाश मात्र है। सुम्हारे भीतर बनेकता है, इसीलिए वाहर भी 'अने-कता' ही दिसायी देती है।" हम कहते है, "ऋषियो ! इस पट

को दिन्ता और इन्द्रिकों की लक्षट के सामने हमें यह सब करने को फुरसत कहाँ है 7" अबवा हम बह कहते है कि "ऋषियो ! बाप उस ब्रह्मवस्तु को देसने के लिए हमसे वा को उपाय करने को कहते है वे कुछ दो चार दिन, वर्ष-दो वर्ष में तो हो नहीं सकते. सारा जीवन भी सामद उसके लिए पर्याप्त न हो । आएको वात मानकर हम इसके पीछे लग गये और मान लीजिये, हमें आपको वह बह्मवस्त् दिखायी नहीं दो और आपका वह अनमा भागन्दछाभ और झान्ति भादि को बात कविकस्पना ही निकली, तब तो हमारा न यह पूरा हुआ न बही और फिर कही हमारी निराकुरत् करुवाजनक स्थिति न हो जाय 1 शणमगुर हो, या और कुछ हो, इस पथ्बी के सूख स हम हाय थी वैठेंगे और आपका वह अनन्त सुख भी हमारे हाय नहीं स्रोबा ! अत-एवं ऋषियो, वत कीनिय, जाप ही अपने अनन्त सुख का स्वाव लुनी से लेते रहिये, आपका सुद्ध अहर ही का फल । हमें तो अपन इन्हीं रूपरसादि विषया से वा कुछ शोबा-वहत मुख निल सकता है वही वस है। व्यर्थ डी इन्डारा युनितयो, वर्क और विचारी की शहद म हम डाल्कर बाहक मत भटकाइबे। हमारे इस मुख का ब्यय ही मिद्री में मत मिलाइने ।"

 भी हमें सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है ? अस्तु—

रामलला की इस प्रकार की अद्भूत कवा कहते कहते श्रीराम-कृष्ण बोले-"आगे चलकर ऐसा होने लगा कि वावाबी नवेदा तैयार करके कितनी देर से राह देख रहे हैं, पर रामलला का पता ही नहीं है । इसमें उन्हें बहुत बुरा छगता है और वे उन्हें दूंढते-इंडते यहाँ आकर देखते हैं, तो रामलका घर में आनन्द से खेल रहे हैं। तब वे अभिमान के साथ उन्हें बहुत उलहुना देते थे। वे कहते थे---'में कब से नैवेख तैयार करके तुझे खिलाने के लिए तेरी राह देख रहा हूँ, और तू यहाँ आनन्य से खेल रहा है? तेरी यही कूटेब पड़ गयी है, जो मन में आता है वही करता है। वया, ममता तो तुलमे कुछ है ही नहीं । माँ-वाप को छोडकर वन को चला गया । वाप वेचारा तेरे नाम से आंस वहाता बहाता मर गया, पर तू इतने पर भी नहीं छौटा और उसे तूने दर्शन तफ नहीं दिये । इसी तरह बाबाजी उन्हें बहुत शिड़नते में और फिर उनका हाप पकडकर उन्हें खीचते हुए ले जाते थे और भोजन कराते थे। इसी तरह बहुत समय तक चला। वाबाजी यहाँ वहत दिनो तक रम गये थे, क्योंकि रामलला मुझे छोड़कर जाते ही नहीं ये और वावाजी से भी रामछला को यही छोडकर जाते नहीं वनता था। "आगे चलकर एक दिन दावाजी मेरे पास आये और अध-

आग चिकर एक बिन वाबाबा मर पास आग आर अशु-गुप्ते मंत्री से मेरी और देखकर बोके—'रामक्कल में मेरी इन्छा-नुसार दर्शन देकर आज मेरे चित्त की ब्याकुकता शान्त करती। अब मुक्ते कोई भी इच्छा नहीं है और न मुझे कोई दुख ही है। उत्तकी इच्छा तुमको छोडकर मेरे साथ आचे की नहीं है। तुन्हारे पास वह आनन्द से रहता है और संख्ता है, यही देखकर

ये ।

में आकृत मार्नुगा। बख में चाहता हूँ कि वह वहाँ भी रहे,

ओर बले गये हैं तब से रायलला बही हैं।"

आनन्य से रहे ! इसलिए अब उसे तम्हारे पास छोडकर में

रामायत पत्थी साधुआ से श्रीरामकृष्य में बहुत से पद सीखे थे। वे किसी किसी पट को बाद में कभी कभी बाया भी करते

कहीं और वाने में कोई हानि नहीं समझता ! वह तुम्हारे पास मुसी

है, यही ध्यान करता हुआ में आनन्द से दिन विवाजेंगा !' जब

से बाबाओं ऐसा कहकर रामलका को मसे साँपकर यहाँ से इसरी

## २६. भित्र भित्र साधुसम्प्रदाय, पदालोचन और

## नारायण शास्त्री

पिछले प्रकरण में बता ही पुके है कि जब औरामकृष्ण अपनी रापना में कम रहते थे उस समय पित्र पित्र पच्चों के साधुसत्तों का विशिगेदबर में लाना प्रारम्भ हुंबा था। इतना ही नहीं, वे जिस गाव की साधना में छनते थे, उसी भाव के साधकों का दियगे-कर में तांता उम जाता था। जब उन्होंने सीरामचन्द्र की उसा-सना करते उनका दर्शन प्रारम कर दिया, तभी रामायत नच के साधू आने छगे। वैष्णव वन्त्रोवत साधना में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की कि तुरत्त ही उस पाव के मयाचे वाधक उनके पास अले छगी। यह वन्ह वेदान्तोत्तम कहीतकान की चरम सीमा निर्विकल्य समायक आने उसी।

इस प्रकार मिन्न शिन्न सम्बदाय के साधकों के उसी उच्ची समय पर आने में एक निर्मय बूद अर्थ दिसता है। श्रीचानकृष्ण कहते में—"फूठ के सिठने पर अगर उचके पाछ चारो ओर से स्वमं टीकृतर आते हैं।"

स्वय क्षीपमकृष्ण के सम्बन्ध में भी यह निवस स्वय होते विद्यापी पडता है। कोई अवतारी महापुरूप किसी विद्येष प्रकार केसस्य का अनुमव प्राप्त करके सिंड ही जाता है, तब उस अनुभव को देने के दिए ययार्य विद्यासु सामक उछके पास जार दी जार अने रुमते हैं। यह वात मध्येक धर्म के इतिहास में रिसायों देती है। बर्जमान बुण के जनना सावमण धरतार भीरामहत्य उन इर एक प्रथा की प्रश्लेक सावमा पर क्का अनुमन रेक्ट उनमें प्रश्लेक सावमा अर्थक सावमा पर क्का अनुमन रेक्ट उनमें अर्थ काम उठाने के लिए रिस्ती अज्ञात एक्टि हारा उनमें और सावमित हो जाते थें।

इन विश्व भिन्न पन्धां को साधना करते तमय धौरामकृष्य उनमें एंधे सम्मय हो जाते में कि उन समय उद साधना को छोड अन्य कोई भी बात उनके मन में नही बातो यो। साधारणतः लोग उनकी इस असम्बद्धता (च्रहण करने और छोडने) का अर्थ व समसन के कारण तथा उनकी उच्च आध्यारियक अवस्था को समझने योग्य ज्ञान के अभाव के कारण चन्हें पायल कहा करत पे। पर बाद में लोब इस क्लिश्च पायल को बलोकिक प्रसित के विकास को बैसे बैसे जानने राने, उनके नत में भी बैसे बैसे परि-पर्तन होने कर्न । तथापि शोई कोई उन्हे प्रस्तत हो समझसे ये । बाह्यसमान के एक आचार्च परम परम रिवनाय धारत्री ने हममें से रिजी किसी के पास यह कहा था कि धोरामकृष्य की भावतनापि चपार्थ में कोई स्ताय्-विनार-जन्म रोब है और ऐसे रोगवाले ननप्त को बिस तरह समय समय पर नुधाँ जाया करती है, वैसा भौरामहृष्य को भी होता है। यह बार भोरामहृष्य के कान तक पहेंची। शिवनाय शास्त्री धोरामहाम के पास दहत दिनों हे जा रहे थे। एक दिन क्व वे दक्षिपंत्वर आवे हुए पे, तब उनने धीरानवरण होल हते. 'बरा दो सिननाय, नेने सना है कि बाप इसे रोग मानते हैं, और वहते हैं कि इस रोप ने ही स्वरप मुझे मुखी जा जाया करती है? तो क्या नमन-तेत-तकडी,

मिट्टी-मरथर, रुपमा-मैसा, धन-सम्मित आदि जह वस्तुओं का ही रात-दिन चिन्तन करते करते आएका दिमाग ठीक रहता है? और जिसकी रामित में गह सारा जगत् गैतन्यमान हो रहा है उसका धिन्तन नित्व करते से मुझे रोग हो मसा तथा गेरा दिमान चिन्न गमा—मेरा मामा फिर गमा है? यह कहा की हुडिमानी है आएकी ?" इतना सुनकर जिवनायवाजू निरुक्त हो गये।

"दिष्योग्यार" "वायोग्यार" आदि वार्ट्स का प्रयोग श्रीरानकृष्ण की वात्त्वीत में नित्य हुआ करता था 1 व सभी से नहा
करते थे—"पेरे जीवन में बारह वर्ष तक एक देवरानुराम का
प्रवण्ड मुक्तान उपवा हुआ था। जीपी से विवा प्रकार वात्री तिसाओ
में भूकि मर जाती है, और फिर पेड़ों तक को नहीं पहचान सकते,
क्राणा ही मही उन्हें उक्त समय देव भी बही वक्ते—-ठीक बड़ी
वनस्या मेरी थी। भडा-वृत्त, निन्दा-स्तृति, युवि-अश्वीच, ये सारे
भेदमान मध्द हो चुके थे! मन में 'स्तिदिन एक बही युन समाधी
थी कि 'देवरप्राध्ति केंद्रे हो? ये रातिदिन एक बही युन समाधी
थी कि 'देवरप्राध्ति केंद्रे हो? ये रातिदिन केवल उसी के किए यक्त
परि या। इससे लोब कहते बे— यह पायस हो नया है!"

जारी था। इसते लोक कुदि बे— यह पागक हो गया है। ''
इसी सरह दूसरे समय वात निकलने पर श्री रामकुण ने 'स्वामी
विकेशानक है कहा— "वच्या! ऐता तथान कि किसी कोडरी
में एक चोर बैठा हुआ है और उसी के पात को कोडरी में एक
सम्द्रक में सीने की देंट रखी हुई है, इस बात को चोर जानता है
है। तब क्या वह और वही सुवधुंक बैठ सकेगा? उस सोने की
देंट पर हाम मारने के किए वह चोर जिल तरह अपीर वा व्यानुक हो नायमा और सीका पड़ने पर अपनी बान को भी जीतिय में डाकने के किए आगापीछा नहीं करेगा तोक नहीं स्थिति ईसरप्राचित के सम्बन्ध में मेरी उस समय हो गयी थी।" ऐसा कहकर उस कृते के साथ वह उन पत्तछो में से जूठन वटीर-कर साने लगा। वह कुत्ता भी वही आनन्द से पत्तले बाट रहा था। यह सब दश्य देखकर मुझे डर लगा और में दौडता हुआ जानर हृदय के गले से लिपटकर बोला, 'हुदू, क्यो रे । क्या अन्त में मेरी भी यही जवस्था होगी और मुझे भी ऐसे ही भटकता होगा ? यह तो पागल नहीं है, इसे है जानोम्माद ! ' यह सुनकर हृदप उसे देखने गया। उस समय वह वंगीचे से बाहर जा रहा था। हृदय उसके साथ वडी दूर तक जाकर उससे वौला, 'महाराज । ईश्वरप्राप्ति कैम होगी ? कोई उपाय वताइये।' प्रथम तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिवा, पर हृदय ने उसका पीछा नहीं छोडा। वह उसके पीछे ही चका जा रहा था। तब वह कुछ समय मे बोला, 'इस नाली का पानी और गगा का पानी दोनो एक समान पवित्र है, ऐसा बोध जिस समय होगा, उसी समय ईश्वरप्राप्ति होगी। वह और भी कुछ कहे इस हेतु से हृदय ने उसका बहुत पीछा किया और फिर बोला, 'महाराज । मुझे अपना चेछा बना लीजिये'--पर कोई उत्तर नहीं मिला। तो भी वृदय उसके साथ चला ही जाता था। यह देखकर उसने एक पत्थर उठाया और हृदय पर फेंकना चाहा तब तो हृदय वहाँ में भागा और पीछे फिरकर देखता है तो साथु गायव ! इस तरह के साथ लोगों के व्यर्थ कच्ट से उरकर ऐसे वेष में रहते हैं। इस साध् की अत्यन्त उच्च परमहस अवस्था थी।

"एक दिन एक और सायु जाया । वह रामायत पन्थी था । उसका नाम पर अत्यन्त विद्वास था । उसके पास सिर्फ एक छोटा और एक पोथी छोडकर कोई दूसरा सामान नही था । उस पोषी पर उसकी वळी मक्ति थी । वह नित्य प्रति उस पोधी की चन्दन-पुण चढ़ाकर पूजा करता या और सीय बीच में उसे लोककर देयता था। उससे मेरा थोड़ा परिचय हो जाने पर एक दिन मेंने उसकी योगी देएने के लिए मिरी। नहीं नहीं करते उसने अन्त में मेरा अत्यन्त अग्रह देसकर वह पोधी मेरे करते उसने अन्त में में नहीं उसकुकता से लोककर देसत तो उसमें क्या मिला? भीतर लाल स्वाही से पड़े बड़े अपारों में केवल 'अर्थाम' में ही असार आदि से अन्त तक लिए हुए पे। यह साप धोड़ा—'व्यर्प कुड़ा-कर्कट से धरे अप्यों को यह पर मया करना है ? एक ममरान से हो तो वेद-पुराणों की उत्परित हुई है और मे अग्राम् और उनका माम दोनों तो यह ही है। तो जिर सार वेद हु है। हो अगर यह पुराण में जो कुछ है यह सब उनके लात में है हैं। है। मीरिया तो मेने उनका विक्त नाम एक्ड़ रसा है। 'अमर से हैं हैं। हो भीतिया तो मेने उनका विक्त नाम एक्ड़ रसा है।' उस साप का जाम पर इतना अट्ट विस्वास या।''

वहाँ होते हुए दक्षिणेश्वर आये थे ।

"वगाल में आने के पूर्व ही उनके पाण्डित्य की स्थाति जारों और फैल चुकी थी। एक बार जनपुर के महाराजा ने उन्हें अपनी समा का पण्डित-यह स्थीकार करने के लिए विनती की थी, परन्तु त्यायबास्त्र का जध्ययन शेव रहने के कारण उन्होंने महाराजा का कहाना नहीं माजा।"

नारायण शास्त्री अन्य साधारण पण्डितो के समान कोरे पुस्तको पण्डित नहीं थे। शास्त्रज्ञान के साय साथ उनके हुवय में पैरास्य का उदय भी हो पया था। वेदान्यज्ञास्त्र में वे प्रवीम थे और वे यह भी कागते वे कि यह शास्त्र केवल पढ़ने का नहीं परम् मृत्-भव करने का है। वत पठन-पाठन हो जाने पर ज्ञान का प्रतास अनुत्रव प्राप्त करने के डिप्प् साथना करने की व्याज्ञुळता उनके मन में थी और यर छोटकर साथना में सल्यन होते का उनका सक्त्य भी था। इस मन स्थिति में उनका बीसण्यवस्य में प्राप्त मन हुआ था। वहां उनकी और पाठक के सित्र प्रस्त में सह होने पर उनके सित सारायण शास्त्री के मन में यहां प्रेम ल्या हो गया।

निरायच जारना वशास्त्र पाचन थे, यह वस्तु प्रस्त प्रकार है। हिए स्वचा मंत्र प्रकार किए स्वचान का एन स्थान, किए सहा सामित्र में मूरी मुविषा और इसके सिवाय औराम-कुण का विवय सरसा, इन स्व बातों को देखकर मास्त्रीची में बहुं मुंछ दिन विदान के बाद पर लेटने का विष्यार किया । श्रीरामकुण के साम पर देता ना साम वा कि उन्हें छोडकर जाने की देखकर मास्त्रीची के सहा के स्वच्छा की सामकुण को भी नारायण सास्त्री के सहवास में आनन्द मालूम होता था । इस तरह ईक्तरीय कवा-प्रसा में ही उन दोनों के दिन आनन्द

से व्यतीत होते समे ।

वेदान्तोतन सप्तन्यिका तथा समाधि आदि की वाते सारगीयो पढें हुए प अरन्त भीरामकृष्ण के सहवास से य सब बाते उन्हें प्रत्यक्ष देखने को मिल गयी। उन्हें यह विदिल हो गया कि हम समापि बादि सन्द केवल मुँह से हहा करते हैं, पर वे मरापुष्य सो उस अवस्था का सदा सर्वतात प्रत्यक्ष प्रमुख्य कर रहे हैं। छातीने विचार किया- 'ऐंते अवसर को हाय से बात देना ठीन नहीं है। जारवों के युद्र अर्थ को समजानेवारण इनके सियाप कोई दसरा अधिक बोल्य पुरुष कहाँ बिलेगा " अब आहे जैसे हो, उनसे बद्धासारकार कर रेचे का प्राप्त करना हो नाहिए।" ऐमा शेषकर बन्होंने घर औटने का विचार धोड दिया । दिन पर दिन बीतने स्म और धोरानकृष्य की दिव्य सपति म नारायण शास्त्री ने अन्त करण में बंधान्य और व्याहलका बाने लगी। अपने पाण्डित्य का बदर्शन करते सभी की पवित कर देने का ब्रोश और महामहोत्ताच्याय बनकर बसार में सब से धेंद्र ताम यह और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की नाह से सब बात उन्हें सच्छ मालून पढ़ने लगी । वे वपना सब समय धीरामहूच्य के सत्तर में बिनारे में उनके धीयुक्त से निरस्ते वाले सबसे की एकाइचित हो सुनते थ और मा में बहुते थे—'बहुतहा ! इस मन्ष्य-जन्म ने को हुछ चलके योग्य और समातने योग्य है उस स्य को समजरूर और जानकर यह सहायुक्त दिस प्रशाद निश्चिम होकर बंध है । मृत्यु मी इसको नही दश सरनी ! उपनिषद बहते हैं कि इस प्रकार के पूरव सिद्धसनल हाते हैं. उनका दुपाहान पर मनुष्य की संखारबादना नष्ट हाकर पश्चितार प्राप्त हो पाता है, तब फिर इन्हों को परम में क्या न बारें ?"

उस समय शास्त्री की कृड्य में जो तीज यैराम्य उत्तम्न हो गया या बहु नीने किव्यो नात से मालूम हो सकता है। एक वार प्रसिद्ध किव गाइकेड म्यूयूदन दल किवी काम से दिशिणेश्वर अपने में वे उपने काम की समाप्त करके श्रीरामकृष्ण से मेंट करने ये। शास्त्रीजों ने माइकेड संस्थे दें। शास्त्रीजों ने माइकेड से ही शास्त्रीजों ने माइकेड से ही सिक्स में स्थानक करने का कारण पूछा। माइकेड से ले, "मेंने दें दें किए ऐसा किया।" इस उत्तर को नुनकर शास्त्रीजी ने माइकेड से ले, "व्यार " इस अयमन्त्रूप स्थान में दें से स्थानक शोल बढ़े, "व्यार " इस अयमन्त्रूप स्थान में किया ने स्थानक शोल किया। " स्थानक स्थान से स्थान किया।" ध्वान स्थान से स्थान से से सिक्स में ही रहते हुए आप मर जाते वो क्या ससार मूना ही अपने समें में ही रहते हुए आप मर जाते वो क्या ससार मूना ही ग्राम होता?" माइकेड के बोल जाते पर सारमेंजीन से प्रीरामक्षण के में में के से किया होता?" साइकेड के से किया स्थान किया। "दें के किया स्थान के से विक्र स्थान से किया। "दें के किया स्थान के स्थान की स्थान के से विक्र के से विक्र के से विक्र के से विक्र से विक्र के से विक्र के से विज्ञ के से विक्र के से विज्ञ के से विक्र के से विक्

सारमीजी के मंग में वैराज्य दिनोदिन बढ़ने लगा और वै भीरामकृष्ण पी कुपा प्राप्त करने की मिनता में प्रत्येक भग दिताने करों। वैवयोग सं एक दिन श्रीरामकृष्ण से उनकों पेट एकात में हो गयी। झट "मृत्ते सन्यासदीक्षा दीकिमें" कहकर वे उनके पास परना देकर बैठ गये। श्रीरामकृष्ण स्वभावत इस बान के किए एकदम सहमत तो नहीं हुए, परन्तु सारमीजी था तीज पैराज्य वैकार उन्होंने उनको सन्यायदीक्षा है दी। बाहनीजी ने अपनी इन्छा को पूर्ण हुई देस अपने को घन्य माना और विघटनाश्मम में जाकर तपदस्यों करने का सकस्य कर निया। सत्यस्वात् उन्होंने औरमाकृष्ण से भीछ विदा केकर विचटनाश्मम की और प्रधान किया। अरमन्त कठोर तपदस्याँ करने के कारण उनका शरीर क्षीण होंन र बही उनका देहान्त हो गया । विश्वी स्थान में बवार्य शायु, क्षायक, भगवद्भान या कोई ग्रास्थ्य पण्टित के रहते का समाचार पाते ही धीरामकृत्य की उनमें भेट करन की इच्छा हाती थी। उनके पात किसी भी तरह

पास्पन्न पण्टित के रहते का क्षमाबार पाने ही थीरासहरूज को जनमें मेंट रूपन की इच्छा हानी थी। उनके बाता किसी भी तरह बातर उनसे ईस्परीय बाता निया दिना में तरह काते पर वे अपना मोच्य सामान प्रवास सेनों के कुछ वहने मार्गित का भी इन्न भी विचार सड़ी करते थे। पण्डित पर्यालेश, हमार्गी

दमानव सरस्वती आदि के वाह वा व ऐहे हो स्थय पहे गय थे। पण्डित पपकाणन नायग्रास्त्र में अक्टा निष्टुण के। नावग्रास्त्र का अप्यान पूर्व होत पर क्होंने काश्री म बेरातग्रास्त्र का उपम अप्यान निया और उसमें भी प्रवीक्षता भारत की। उनकी पिहता की स्थाति पुनस्त यहँबान के महाराजा ने उन्हें अपने यहाँ मुख्य सभा-पिश्व निवस्त्र विस्ता पा।

का च । भागता वह सामगुर वास्तवा था। वास्तवा भा हता पन्न- एन यह स्वेचन की रावस्था में दिपका के भीच वह दिवाद व्यक्तियत हुआ कि श्रिय चंद्र है वा विष्कु।' वास्त्रा में प्रमाण कतामर और पद्धा की वीचवान करक प्रयोक व्यक्ति वह की बाल निकारकर अपने अपने यह का स्वच्छेन कर रहा वह। गरनतु वह सारव बहुत समय तक वर्ष बोस्पता सा स्वयं दिवाद चन्तर के वाद भी निचंच नहीं हो समा। तमा में पर्यायोगन

नहीं मा। आता ही व प्रस्त नते सुनकर बाले—'सेने न तो सभी चिन को देशा है, न बिच्चु ना हो। तब म भेंक्र है या वे, यह में हैसे बंधार्के हैं तथापर संस्था के आधार संगति निरुच्च नरहा है तो यही महना होगा कि जैन शास्त्रों में शिव को और वैष्णव ताहनों में विष्णु का बेष्ठ वतावा गया है! जिसका जो इन्द हो, बही उदाके लिए अन्य देवताबों को अपेक्षा थेएउ हैं।' ऐसा कहकर परिष्ठतजी में मिन्न और विष्णु की बेष्ठता बताने वाले कुछ उलोक कहे! किर चन्होंने शिव और विष्णु दोनों की समान अंग्रता पर अपना मत प्रकट किया। पिष्ठतजी है तरल और स्वप्ट भाषण मतने लगे।''

पद्मलोचन कोरे पण्डित ही नहीं ये वरन अत्यन्त सदाचारी,

निष्ठावाल और उदारिक्तवाल ये, बाय ही वे तपस्ती, वैराय-वान और भागबद्भक्त भी थे। धीरामकृष्ण ने उनके गुणों को कीति कुनरुर उनके मेंट करने के लिए वामें का निश्चय किया। मपुराम् में स्टीरामकृष्ण की इच्छा देवकर उन्हें वर्देबान मेजने की तैयारी की। पर इतने ही में उन्हें पता लगा कि पर्यवत्यों का स्वास्थ्य कुछ खराब होने के कारण हुआ वदकने के लिए और शोधधीपचार के लिए, वे कलकते ही में आरियाद के पाट के समीपवाल एक बगीने में आ गर्य है और वहीं करना स्वास्थ्य सुपर रहा है। उन्होंने इस समाचार कांत्रिक पता लगाने के लिए हुदय की मेंवा। हुदय ने आकर वताया कि दात सम्य है और शीरामकृष्ण के सम्बन्ध की वात गुनकर पण्डितजों के मन में भी उनसे मेंट करने की बजी प्रवल इच्छा है। श्रीरामकृष्ण ने यह मुनकर उनके पास स्वय वाने का इरावा करके दिन भी निश्चित

उस दिन हुट्य को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण पण्डित ही से भेट करने चल दियें और परस्पर मेंट होने पर दोनो को दड़ा सलोप

हुआ । पिल्स्बो के बृषा की कीतिकी बचार्यता वहाँ धीरामहूम्प की दिलान पद्में और थीरामहृष्य की उच्च आध्वारिमाता तथा जनको समाधि अवस्या देखकर पण्डितको का भी छनके महापरपत्व का निश्चव हर बचा । धोरामङ्गण के धीमख ते जगदाया क एक-दो गील मुनकर पण्डिनको के नत अर अप । धीरामकृष्ण की भावत मनता तथा वारम्बार उनके बाह्य ज्ञान वर लाप होना देवकर और उनके घोषात्र स उस अवस्था म प्राप्त द्वरा उनके अनुभवा को जानकर पण्डिनको पनित हा यये । तन्पश्चान् भोरामकृष्ण और पण्डितजी की बट कई बार होती रही जिसस पण्डितजी को श्रीरामकृष्ण की असीविकता गा अधिकाधिक परिचन और विश्वव उत्तरोत्तर हाने सवा । अन्त में व भीरामकृष्ण की भन्ति साधात ईश्वरनाय से करने लग । भीरामकृष्य म पण्डितजो का इतना दुव निस्तास हो जाने का एक कारण था। पश्चितजी बदान्त-ज्ञान अंगर विचार क साथ पोडीवहत तर्रात्त्रक सर्धनाएँ भी करते थ । उन्हें उनवा पोडा-बहुत फल की मिल गुबा था। उनकी साधना स प्रसन हाकर उनके इष्ट देव न उन्हें एक बर दिया था विसने वे वड बडे पण्डिता की सभा म भी सदा विजयी ही हुआ करते ये । यात यह यी नि उनक शस हर समय पानी से भरा हुआ एक सादा और साटा बा रूमात रहता था। विसी भी विषय पर सास्प्राच करने के पत्र वे उस जाट को हाम म देकर बुछ समय तक इधर दथर धूमत न और जमी पानी स मुँह धारूर कुच्या विया करत

य फिर हान पैर पाछकर अपन नाच म छम बात म। बब व इस प्रकार संगर होतर विवाद हरता तब उन्ह पराजव परने व जिए कोइ भी समध बड़ी होता था । यह बात पण्डिनजा न विसी स कभी प्रकट नहा नी थी और उनके इस प्रकार हाप पैर मुड धोन म जो रहस्य था उत्तकी कल्पना भी किसी के मन में नहीं आधी थीं

नीरामकृष्ण कहते थ--- माता की ब्रुपा स म इस वात को जान गया और एक दिन मन उनका वह छोटा और रूमाल उनके विना जान छिपाय र रख दिया। उस दिन भी काई एसा ही प्रश्न सामने आ गया जिसे हल करन के लिए पण्डित लोग जट या। पण्डितजी अपन सदा के नियम के अनुसार वहाँ भी मृह भी के लिए अपना लोटा दृदन लग परन्तु वह गही नही विला। इस लिए वे विना मुह घोषे ही सभा म गय परन्तु वहा उस गास्त्राय में जनकी बुद्धि काम नहां कर सकी । अन्त म ने वहां से लौटकर अपना लोटा और रूमाल पुत्र ददन लगा उन्हानव यह पता लगा कि उस लोट का मन जानवञ्चकर छिपा दिया है तब उनके आश्चय की सामा नही रही । मूल प्रायक्ष इप्टदेव मानकर वे मेरी स्तृति बरन रग । उस दिन से पण्डितची आरामकृष्ण को साधात ईश्वरानतार जानकर उनकी उसी प्रकार से अक्ति करन लग । श्रीरामकृष्ण कहते थ-- पण्डित प्रयलोचन इसन भारी विद्वान होकर मेरी देवता के समान भक्ति बरते थ। व कहते थ म सभी पण्डिता की सभा बरके सब की बताता है कि आप **ईश्वरावतार ह** किसी की हिम्पत हा तो सामन आकर मेरी उक्ति का खण्डन करें। मयुरवावू न एक बार किसी काय के लिए पण्ति की सभा बळायी था। पद्मलोचन व अ यन्त जाच रवान और निर्लोभी पण्डित उन्हें यूद्र का दान केना माय नहीं था। औन वें कदाचित समा म न अाय यह सोचकर मध्रवाव न उनसे जान का आग्रह करने के जिए मनसे कहा । मेरे पुछन पर उन्हान नहा--- बद आप साथ ह ता म निसी नहीं करा से भागन करन का तसार हूँ। तद रामर के गहीं का सभा को गढ़ हा स्वरं<sup>?</sup>

कना म जना हुंद परन्तु प्रात्मावन वस तमा में क्रांत्यित न हो तक १ कमा पुत्रक क दूब हो तकका स्वास्त्य अधिक त्याद हो गया था प्रतिष्यु तम् कृषी बहरून की पुरन्तुन औराम कुल्म ते बायना नहात हुन्य हुत्कर विदारों । वहाँ स व कामा मा और नहा बाड किना स तनका नेहुन्य हुत्व हा गया।

तरकानात कुछ समय के बाद नव कारवत्ता क सबत ह्या धारामकृष्ण के चरर-समाज व जाध्य में जान ला तब उनमें स पाइ निकाधियाय क कारण युरुआम छाह इय्वरावतार करून रा । यह बात आरामरूप्त व बान स पहुँबत हा उन्हान उन फागा का एसा करन स मना बार निवा । परन्त यह जानकर कि भवित व आवस स स सक्तवाय सरा बहुना नहा मानत व एक विन ऋद होकर हिम राता स सार- काद दावररा करता है. काइ विएटर का मनजर है जार एस खरा यहाँ जाकर मूप अवनार कहत है। व नमनत है कि मूप अवतार बहुकर द भरा बहुत कार्ति वन रह ह जार मून निसा वड पर पर बड़ा रहे है । अनतार किस बहुत है इस दात का बाह बान बाग क्या है ? इन गार के बान के यूव नारावण गारको त्रवा पद्म गचन जस बितन गुरावर और रिराज परियत-काइ बान शहना ना पश्चित काई छ का तमा निन्हान नपना छारा पान दश्वर चिन्तन म विताया था-चहा आकर युप अवतार कह स्व । अब मूथ और र अपन का जनतार वहराना बत्यन्त तुन्छ मार्फ पहला है य जान मस अनतार शहनर विद्वारा पाटकर

मेरी कीनसी कीर्ति वढायेंगे ।"

पण्डित प्रधानिक के सियाब और भी अनेक पण्डितों ने श्रीरामकृष्य से गॅट की। श्रीरामकृष्य को उन कोगों में जो जो पूज दिखते ये उनकी चर्चा कभी कभी वे अपने सम्भाषण में किया करते थे।

आयेमतप्रवर्तक स्वासी वयानन्व सरस्वती एक बार किसी कार्य से क्वकरुसा जाने हुए थे। उस समय उनके वाण्विय की स्वासि बारों और फैकी हुई थी। उन्होंने उस समय बार्य समाय की स्थापना नहीं की थी। श्रीरामकृष्ण वनसे मेंट करने के लिए उनके कह्नते के स्थान पर गये थे। उनके विषय में श्रीरामकृष्ण कह्नते में कि "स्वानंत्र से मेंट करने गया। मुखे ऐसा दिखा कि उन्हें भीकीबहुत संस्थित आप्त हो चुकी है। उनका वश्व स्थल सर्वत आरस्त दिखायी परता था। ये पैसरी अवस्था में थे। रात-विना चौबीसी पर्ष्ट नगसार, शास्त्रों की हो चुकी किसा करते

पे। अपने व्याकरण-नान के ग्रल पर उन्होंने अनेक शास्त-वाक्यों के अर्थ में बहुत उन्नट-कर कर दिया है। 'में ऐसा कहेंगा, में अपना मत स्थापित करूँगा' ऐसा कहने में उनका अहकार दिलायी दिया।"

जयनारामण पण्डित के सस्वाय में वे कहते ये— "इतमा बड़ा पिड़क होने पर भी उछमे अहकार छेदा मान नहीं है 1 अपनी मृत्यु का समय उन्हें विदित हो गया था। वे एक बार सीले कि "में कासी बाउँगा और वही नेरा अन्त होगा।' अन्त में वैसा ही हुआ।"

न वर्षा हा हुआ। जारियादह निवासी क्रष्णिकशोर महाचार्य की श्रोरामचन्द्र में अशर मिक्त की चर्चा वे सर्वदा किया करते थे। क्रष्णिकशोर

प्रशति थ ।

ने पर में धीरापाएण बहुधा बाबा जावा नरते वे और कृष्ण-विचार और उनकी परमभवितमती पत्नी दोना वो धीरामरूण पर अरपात प्रगाद निष्ठा थी। रामनाम पर प्रणाविशार की जैसी अटल निष्ठा थी उसी तरह-प्रातन ऋस्या वे जानप में नारण--- मरा गरा इन्द्र पर भी वैसी ही निष्ठा धी प्रधाकि यदै पुराषा में वजन है जि नारदंशी न बाली नागर क्याध का दक्षी मन्त्र के जग का उपवेश दिया था और दूरा मन्त्र र अभाव स बाकी ब्याध या मीरि ऋषि वा गये ! कलावियोद का समार म पर्दे आधात सहन पडे । अनवर एक कर्ता-धर्ता क्रहरूर मर गया । भीरामग्रद्य गहुत चे---' पुत्रशाक वर प्रभाव बड़ा प्रवल हाता है। इतना अधिर विस्वासा भवत ग्रूप्णिशिरोर ! परत पुत्रवाक व उछ भी बुछ बिता तर वायर बर दिया था। इसके विवास श्रीरामहच्या महर्षि देवन्द्रतास परिवत देवपरपाद विद्यासागर आदि स भी भेंट बरने यय थ । व महर्षि व उदार अन्त परण तथा अधित और उद्युख्यन्द्र व निष्टास वर्मेयाए सबा जनकी अपार दया का प्रशसा हम लागा स हमगा नियर

## २७. मधुरभाव की मीमांसा

"कामपत्पधूत्य हुए विना, महाभावमयी श्रीमती राधा के भाव को समझना असम्भव हैं।"

"मुन इस लीला में केवल ओहरना में प्रति राघा के अलेक्सिक प्रेम पर ही ध्यान दो—यही वस है। ईस्तर के प्रति इतना ही प्रेम मन में उत्पन्न हो जाने से उवकी आणि हो बाती है। देखी मला बुन्दाबन की गोपियों को, पतिनुन, मुक्त-पील, मान-अपमान, जन्म-कोलन लोक-पन, समाव-भय दन स्वव को व्यावक दे की हिए किस प्रकार पासक मान प्रमान हो गमी भी है मुझ भी पदि ईस्तर के लिए इसी तरह पासल वन सकी, तो तुन्हें भी वसकी प्राप्त होयी।"

।" --श्रीरामकृष्ण

स्वयं साधक बने बिना किसी साधक के जीवन का इतिहास समझना कठिन है। क्योंकि साधना सूक्ष भावराज्य की वात है। वहीं रूप-रसादिक विषयों की स्पूल मोहक मूर्ति दृष्टिगोचर नहीं होती। वाहा वस्तु और व्यक्ति से होनेवाले सम्बन्ध सहाँ नहीं रहते। राग-द्रेषादि से पूर्ण, प्रवृत्ति-प्रेरणा से अस्पिर होकर

मनुष्य का मन जिस प्रकार अनेक प्रकार के भोग-पुख प्राप्त करने के लिए खटपट करता है—तथा जिन भावों को ससार में 'पूरता', 'वीरता' 'महत्त्वाकाक्षा' आदि मधुर नाम दिये जाते हैं उनका सहारा लेकर उस प्रकार की खटपट वहाँ नहीं करनी पड़ती हैं। वहाँ तो स्वय सायक का अन्त करण और उसके

जन्मजन्मान्तर के संस्कारसमूह को छोड़कर अन्य कुछ भी नही

पहता । बाह्य वस्तु और उच्च ध्यव की ओर आष्ट्रप्ट हाना, वस वच्च भाव और ध्येय की बार मन को एकाव करने तथा उस व्योग की प्राप्त करने के लिए प्रतिकृत गरकारा के विरुद्ध लगातार पार सन्नाम करना, थे ही वात भावराज्य में हुआ करती है। वहाँ साधक बाह्य विषया से निमस होकर आत्मानन्द में रत होत क लिए ल्यातार प्रयत्न करता रहता है। इस प्रयत्न के बारो रहन से साधक कमरा अन्तराज्य के अधिकाधिक गटन प्रदेश में प्रविष्ट होचर नुदम नावा का अधिकाधिक अमुनव प्राप्त करता है और अन्त म अपने अस्तित्व क अस्यन्त गहन प्रदेश में पहुँचकर जनाव्य अस्पर्धं, अरूप अव्यय, श्रुपेवादितीय यस्तु का साक्षास्कार करके उसी के साथ वह एक ही जाता है। आग चलकर उत्तके अनन्त जन्मापाजित सस्कारसमृह समृत तरट होकर अब तक सकत्य विकल्पात्मक धर्म स्वामीक्य से नष्ट मही हो जाता तब तक उसे जिस माय द्वारा बढ़य बस्तु का साम्रा-स्मार होता रहता है उसी मार्ग दे उसका बन किलाम मार्क द्वारा समाधि अवस्था में से वाह्य बसार में उतरता रहता है। इस रीति से उसके मन का बाह्य जमत वे समाधि में और समाधि से बाह्य जगत् में जाना जाना लगाबार जारी रहता है। जगत् के आध्यात्मक इतिहास में कुछ एसे भी अछोक्कि सापक देखने में जाय है जिनके पन की पूर्वोक्त समाधि अवस्था हो स्थानादिक अवस्था हुआ करती है। वे अपनी स्वामाविक समाधि अवस्था को वलपुर्वक जलम रसकर साधारण मनुष्या वे बस्याण के हुतु ही बाह्य जात म बुछ बाळ तब तिवास करत है। श्रीराम फुप्पादेव के साधना इतिहास को ध्यानपूर्वन देखने से यह स्पष्ट ही जाता है कि वे भी इसी धेणी के वे । हमें उन्हाने स्वय बताया

है कि 'में छोटो-मोटो एक-आव वासना जान-वृज्ञकर रखता हूँ, उसी की सहायता से अपने मन को तुम लोगों के लिए नीचे के स्तर पर रोककर रखता हूँ। अन्यवा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अखण्ड में मिळ जाने की ओर है।"

समाधि अवस्था में बिस अवण्ड जह्य वस्तु का साक्षाल्कार होता है उसे प्राचीन न्हिवियों में से कोई कोई "सर्व भावों का अभाव" या "शून्य" और कोई कोई "सर्व भावों को सिम्मळन-भूमि" या "पूर्व" कह गये हैं। वाभों को मिन्नता होते हुए मी सभी के कपम का साराज्ञ एक हो है। सभी को यह मान्य है कि सर्व भावों को उत्पत्ति और अन्त वही होता है। मतवान वृद्ध में उसे "सर्व भावों को जियांग्रम्मि, सून्य वस्तु" कहा है। भगवान श्रकराचार्य ने उसी को जियांग्रम्मि, सून्य वस्तु" कहा है। भगवान श्रकराचार्य ने उसी को "सर्व भावों की सम्मळन-भूमि, पूर्ण वस्तु" कहा है।

""सूच्य" या "पूर्ण" नाम से पहुचाने जानेवाली जहाँत-भावभूमि को ही उपनिषद् और वेदान्त में भावातीत अवस्था कहा
है । उत्ती अवस्था में सायक का मन विक्वल हो जाने पर बह
सग्य प्रद्वा या ईश्वर के सुजन, पालन, सहार आदि छोलाओ को
सीमा के पार हो जाता है। इससे यह विद्व होता है कि मनुष्य
का मन आधारियक राज्य में प्रविष्ट होक्तर शान्त, सार्य आदि
जिन पच भावो के अवक्थन हारा, ईश्वर के साथ अपना सम्बन्ध
जोडता है, उन पच भावो से जहाँत भाव एक भिन्न वस्तु है। जब
नमुष्य का मन इहलोक और परलोक में प्राप्त होने वाले सभी
मुख-मोगो के साव्यत में उत्सादीन होकर अवस्यन होता है और यह
इसी की सहायता से निर्मण बहान्यत का साक्षास्कर करके छता है

अहैत भाव और उससे प्राप्त निर्मुण बहुर दोनों को छोड़ देने पर आध्यात्मिक जगत् म खान्त, दास्य सस्य, बात्सस्य और मधुर में भिन्न मिन पाँच भाव ही दिखायी देते हैं। इनमें से प्रत्येक की साध्य वस्तु ईश्वर या समुण ब्रह्म है। अर्थात् इन पाँची में से किसी एक भाव को लेकर साधक सर्वेशक्तिमान, सर्वेनियन्ता, नित्य-शत्ब-युद्ध-मुक्त स्वभावकान् ईश्वर का साक्षारकार करने का प्रमान करता है। और सर्वान्तर्यामी, नर्बभावाधार देश्वर मी प्रापक के मन भी अखण्ड तथा अनन्य निष्ठा को देखवर, उसके भाव के अनुसार हो एप का वर्धन देकर उसे कुतार्य कर देते हैं। इस तरह भिन निश्न युगा ने निन निश्न भावनय चित्रपत रूप भारण करने के-इतना ही नहीं बरन् कई बार साधनी के कत्याण के निष्ट स्थल मन्त्य रूप धारण करने के प्रमाण शास्त्री में पाये जाते है। इस ससार में जन्म लेकर मनुष्य जिन भिन्न भिन्न भाषों से

अन्य सभी के साथ सम्बन्ध औडता है, उस स्यूक आय-समूह के हो मूक्त और चुढ़ क्य दाल्य, दास्य आदि यन आय है। इस समार में पिता, भाता वया, मिलती, पित, पत्नी, सपा, प्रम्, पृष्टा, युव, क्या, राजा, प्रका, गृह, हिच्य आपि से हमें अपने मिल मिल स्वयं होने का अनुभव होता है, और हम अयु के सिवाय दूसरी के साथ बढ़ा शानक आव से व्यवहार करना अयन वर्षक्य समसते हैं। प्रमित वे आवार्यों से दुत थिला जित सम्बन्धों के पीत विभाग कि वे आवार्यों से इत थिला जित सम्बन्धों के पीत विभाग विभे हैं। इन वर्षकों में हमें अपने और परमेश्वर के वीच किसी एक सम्बन्ध की यन्त्वनर कर सभी भाव के आधार पर परमेश्वर की मित वर्षी शाव के आधार पर परमेश्वर की मित वर्षी चाहिए—यही बनवा उपनेश है।

ससार में इन्हीं भावों का स्थूज रूप में प्रत्यक्ष अनुभव होता रहता है, और इन भावों में से किसी एक का ईरवर पर आरोप करके उसी भाव हारा उस ईरवर की भिन्त करना मनुष्य के लिए सरल होगा । इतना ही नही, वरन् ससार में उपरोक्त सत क्षानियों से विभिन्न रूप से सम्बन्धित होने के कारण जो राग, हेय आदि वृत्तियों उस व्यक्ति में होती है और जो उससे अनेक प्रकार के कुकर्स करातों है, उन पृत्तियों को वहाँ से हटाकर उन्हें दूसरी दिशा में मोडने से मनुष्य ईरवरदर्शन के कह्य की और अधिक शीवतापुर्वक अधसर हो सकता है। उदाहरणार्थ, मनुष्य भोग की कामना व्यक्ति हर्षय में रखीगा, अव्यक्तियों पर कोच न करके ईरवरदर्शन के मार्ग में प्रावं आवे आने कामना व्यक्तियों पर हो कोच करके ईरवरदर्शन के मार्ग में प्रवं आवे आने कोचे कामना क्ष्यक्ती मन्त्र की सार्वा कामके काम करके ईरवरदर्शन के मार्ग में प्रवं आवे आने कोचे कोचे कोचे करेगा आधिक उत्तरिहासि । इस प्रकार मनुष्य को ईरवर पर आव-पवक के आरोप करने

की विक्षा एक ही व्यक्ति है एक या दो भावों का ही हाई है । कहें
महापुत्रों ने इन पत्रभावों में से एक या दो भावों का ही आध्य
केकर ईश्वरप्राप्ति के लिए सामनाएँ की है। उन्होंने उन्हीं भावों
में समय होकर अपने अपने ध्येम को प्राप्त किया और अन्य
सामारण लोगों की भी देंसा ही करने के लिए उपदेश दिया है।
उन महापुत्रों की अलैकिक चीवनचर्या का परिक्षोलन करने से
यह दिवागी देता है कि प्रत्येक माव की सामना को अद या नीव
प्रेम है और ईन्चर का प्रत्येक साकार रूप छ थ्रेम का विषय
होता है। अब यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को अर्देत का
अनुभव होते तक ईन्चर के किसी न किसी साकार रूप भी ही
कर्मना करना सम्भव होता है।

प्रम क पुष्तवम की जालावना करन स यही दीखता है कि प्रम, प्रम करनवार्स और बिस पर वह प्रम करता है वह व्यक्ति जवात प्रमी और प्रमयान दाना क बीच क एरदयभानमूलक भदभाव का धारे घारे नष्ट कर शस्त्रा है। भावसाधना में मान रहत्तवाल साधक के मन स नी प्रम अपार इस्वराय एरवन और नक्ति क नाम का कमन नष्ट कर डाल्ला है और बहा प्रम साधक क अधानरप इंचर-स्वरूप का बल्पना उसक मन म उल्प्रम करता है तथा उस दृढ करता है। इसीलिए ईस्वर सक्या जपना ही है एसी दृढ मावना स साथक इस्वर क पास हठ करता है उस पर प्राध न स्वा है तथा उससे सदता है। एसा करत हुए उस यह विल्कुल प्रतीत नहा होता कि म काई विरुक्षण या असावारण काम कर रहा हूँ । इन पथनावा में उ विसी एक नाय का आध्य केन स साधक का ईस्वर की प्राप्ति हा जाली है। पान्त दास्य पादि एक्शाबा में स जिस नाव क अवरम्बन म साधक को ईस्वर क एदवयारन का सब स अधिक विस्मरण हाला है तथा उस ईस्वर प्रम और मासूब का ही अनुभव प्राप्त होता है वहा भाव सब से थय्ठ वहा जा सकता है। मनित के जाचार्या न गान्त दास्य आदि पाचा भावा की इस दृष्टि स परीक्षा रस्त पर मधुरभाव का हा सब स अप्ठ माना है।

सत्यक पत्रनाक्षा या हर एक भाव का अल्युच्य अवस्था में पहुँचकर अपन अफ्का पूण रानि स मूळ जाता है। प्रमा अपन प्रमणन के हा सुख म अपन का ना एका मानवर उसक साथ एय हा जाना है। उसक दिरह म उसक बिन्तन स वह इतना उस्तान हा जाना है नि उस अपन अस्तित्व वा ना गणि नहा रह जाति। श्रामणुशायत आदि भन्तिवाया से यह प्रतात होता है कि श्रीकृष्ण के विरह में त्रज गोपियो की ऐसी ही अदस्था हो गयी थी। इतना ही नही, वे तो श्रीकृष्ण की एकरूपता को प्राप्त करके कभी कभी अपने को ही श्रीकृष्ण समझती थी। ईसा मसीह ने जीवों के कस्याणार्थ कास पर जो बातनाएँ भोगी थी उनका स्मरण करते करते कुछ ईसाई सन्तो के शरीर से प्रत्यक्ष रक्त बाहर निकल आने की बात ईसाई धर्मग्रन्थों में प्रसिद्ध है।\* इससे यह स्पष्ट है कि जान्त आदि पचमानों में से प्रत्येक साव की अत्यन्त उच्च अवस्था में साधक अपने प्रेमपान के चिन्तन मे तल्लीन हो जाता है और प्रम की अधिकता के कारण वह उसी के साथ पूर्ण रीति से एक हो जाता है। इस तरह उसे अद्वैत भाव का अनभव प्राप्त होता है। भगवान धीरामकृष्ण के अलौकिक साधक-जीवन ने इस विषय पर पूर्ण प्रकास हाला है। व भावसाधनाओं में मन्त होकर प्रत्येक भाव की अत्यन्त उच्च अवस्था में अपने प्रेमास्पद के साथ विलकुल तन्मय हो जाते थे और अपने अस्तित्व को पर्णत भलकर बद्दैतभाव का अनुभव करते थे।

यहाँ पर शायद कोई यह सका करे कि जान्त, दास्य आदि भावों का अवलम्बन करने से मनुष्य को सर्वभावातीत अद्वय वस्सु का अनुभव कैसे होगा ?

इसका उत्तर यही है कि कोई एक भाव जब साधक के मन में परिपुष्ट होकर विस्तृत हो जाता है, तब वह उसमें के अपने सभी विरोधी मार्वा को कसक नटर देता है। इस तरह उस माव की पूर्णंत परिपुष्टि हो जाने पर साधक का तन्मय अन्त -करण ज्यानसामिक 'तूं (सेक्य), 'में (सेवक) और इन दोनों 'सेट फ़ाजिस ऑफ ऑसीबी और केट केंबेराइन ऑफ स्पिसा का चरित । के धीम का दास्तवस्थल, इन सब की भूक जाता है, और प्रम के कारण केवल तूँ दाव्य से निर्दिप्ट सेच्य वस्तु में ही एकस्प होकर अपन आव से रहने जगता है।

'तू' 'तु करता तू क्या शही व वृक्षमें 'हू । बारो तेवे जाय वर बिल बेल तिल तु ध---कडीर !

सारुरों का कवन है कि सक्ष्य का यन में नु और इन दोनों के पीए का सम्बन्ध, इन रोजों का एक सात एक हो। तमर अन्यस्क कामें वहीं कर होंगी का एक सात एक हो। तमर अन्यस्क कामें वहीं कि निर्दिय सक्ष्य का अनुमत होता है, और इन दोनों अस्तुओं के श्रीव म अस्ती करनी परिप्रमाण कर राजने के जिए उसके कन में इन दोना में किसी विषय सम्बन्ध का उसक हुआ परिद्या है। वस अब्बर एसा मांस होता है कि मानों वह मन में तूर और उन दोनों के सम्बन्ध का अनुस्व पह ही मान में किसी वाल का अनुस्व पह ही मान में किसी वाल के अम्मान हारा मन को सम्बन्ध का प्रमाण होता मन को सम्बन्ध का प्रमाण होता मन को सम्बन्ध का प्रमाण होता मन को सम्बन्ध का सम्बन्ध का अनुस्व का स्वाव के अम्मान होता मन को सम्बन्ध का प्रमाण होता मन की सम्बन्ध का सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध के अम्मान होता मन की स्वाव के अम्मान होता मन होता सम्बन्ध के सम्बन्य के सम्बन्ध के स्वन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्

विचार करत पर आत्वर्ष होछ है कि धाना समय आदि सावा में से एक एक जान को कुष कर से विकासित करके कर्र साथक को अरह निया अनुसार अदस पदाये का अनुसन आत्र गरत कि पा जितन हो काल तर परिश्य करवा पत्री है। गान्य क्षी आधासिक इतिहास वे प्रता जतका है कि संस्थ युग में उपासना, के लिए मनुष्य को किसी व किसी एक भाव

का आध्य लेना ही पड़ा है, उस मान का आध्य लेकर ही तत्कालीन साथको ने ईश्वर का-किसी-किसी ने अद्वय वस्तु का साक्षात्कार कर लिया है। ऐसा पता लगता है कि वैदिक और बौद्ध काल में मुख्यत द्यान्तभाव, औपनिपदिक युग में पूर्ण विकसित शान्त भाव द्वारा प्राप्त अद्वैतभाव तथा दास्य और पितृभाव, रामायण और महाभारत युग मे शान्त और निष्काम-कर्म संयुक्त दास्यभाव, तान्त्रिक युग में ईश्वर का मातुभाव और मधुरनाव का कुछ अस मात्र, और बैष्णव युग में सहय, धात्सल्य और मधुरभाव का पूर्ण विकास--इसी रीति से स्थूल मान से पच भावों का समय समय पर विकास हुआ है। भारतवर्षं के आध्यात्मिक इतिहास में अद्वैतसाव के साथ शान्त आदि पचभावों का पूर्ण विकसित होना दीखता है, परन्त भारत-'वपं को छोड़कर अन्य देशों के धर्म-सम्प्रदायों में केवल शान्त, वास्य और ईरवर का पित्रभाव-इतने ही भावो का प्रकाश विलायी वेता है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म-सम्प्रदायों में राजिंप सॉलोमन के कुछ सख्य और मधरभाव सूचक गानो का प्रचार था। किन्त उन धर्मों में इन भावों का भी सम्पूर्ण अर्थ ग्रहण होता नही दिसायी देता । इस्लाम के सुफी सम्प्रदाय में सस्य और मधुरभाव का विकास हुआ तो है, परन्तु मुसलमान लोग ऐसे भावयुक्त ईक्वरोपासना को कुरान के मत के विरुद्ध समझते हैं। कैयॉलिक सम्प्रदाय में भी ईसा मसीह की माता 'मेरी' की पूजा द्वारा जगन्माता की पूजा की कल्पना प्रचलित तो अवश्य है, पर उनकी उस पूजा का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ईश्वरीय मातृभाव से न होने के कारण साधक की वह भारत में प्रचलित

जगन्याता को पूजा क समान "अपवट सिन्बदानन्द" रा साधा-त्कार कराने और स्त्री-भाव में दैविधीय विकास को प्रत्यक्ष स्प से विद्याने का एक नहीं थे सनती ।

अगर बहु चुके हैं कि किसी भी भाव-सम्बन्ध के अवसम्बन्ध से साधक का मन ईश्वर की जार आकृष्ट ही वाने गर वह धीरे पीरे उसी मार म तस्लीन हो जाता है, और अन्त में बाह्य जगत से विवस होकर निजन्दक्य वा स्वन्तक्य य निवान हो जाता है। ऐस मध्य होने के समय, साधक के पूर्व-सस्वार उसके मार्ग में विच्न उपस्थित ररके उन्नको स्व स्परूप में भान नहा होने देत, और बहिम्स करने का प्रयत्न करत है। इसी कारण एक एक भाव में तन्मय होने के लिए पूर्व-सस्वारपुरत साधारण सायक हे मन को बढ़चा एक जन्म पर्योच्त नहा हाता । एसी अयस्था म साधक वहते निहल्लाह हो जाता है, और साध्य वस्तु की प्रास्ति के बारे म इताय हो जाता है। बन्त में साध्य वस्तु की आर से उसका विस्तास भी हट बादा है तब वह बाह्य जपत् के रूपरसादिक विषया का ही यथाय मानवर उन्ही के पीछे पन बीड पड़ता है अवश्य हम यह सबते है कि वाहर विषया व विमयता प्रेमासाद ने प्यान म तस्तीतना और नाम-क्य उल्लास-चे ही साधक की वीचता और अधिकार का अंबर की क्लोटी है। विसी अब-विजय म तन्यम हाने का प्रयस्त करत समय पूर-संस्कारतमृह के साथ हानवाले सपय का विन्ह अनुभव नहीं है एंस छामा का यह चल्पना ही नहीं हो सकती कि सापन को अपने अन्त सस्वारा के साथ वित्तना पार मुद्ध वरना पडता है बिसन इस प्रवार का प्रवाल विका है, उसी वी समज में क

वात आ सकती है कि किसी भाव में छोन प्रयत्न बरना पड़ता है। श्रीरामकृष्ण ने र सभी भावों में अल्प समय में ही तन्मय होने। मंगे है, उसे देखकर वह तो चितन हो जायम

की है, उसे देखकर वह तो चिकत हो जायग .... निरुपय हो जायगा कि यह कार्य मानवी शवित को सीमा के बाहर है। भाव-राज्य के सुक्षम तस्वो को समझना मनुष्यवृद्धि के लिए

मुहुम्मद, श्रीतकराषायं आदि कं सायनाकाल का जीवन-इतिहास
कही लिला हुआ नही है । भयवान् वृद्धदेव का केवल थोडा सा
ही पाया जाता है और वह भी ल्प-रेखा बात्र । केवल श्रीचैतन्यदेव के साधनाकालीन जीवन का वहुत कुछ इतिहास लिला हुआ
मिलता है । श्रीचैतन्यदेव तथा उनके प्रमुख लोला सहचरों के
सल्य, वास्तस्य और मधुरभावों को साधनाजा का आदि से अन्त
पर्यन्त बहुत सा इतिहास तो मिलता है, परन्तु ऐसा होते हुए भी
"इस भावत्रयी म से प्रस्केष की अत्यन्त विकसिस्तावस्या में पहुँचकर साधक का मन इतना तन्यव हा जाता है कि वह अपने

वडा कठिन है, इसी कारण अवलारी महापुष्पों की साधनाओं का इलिहास शायद नहीं जिला जा सका। धीकृष्ण, ईसा मसीह,

"इस भावनवा में से प्रत्येक को अत्यन्त विकासतावस्था में पहुंच-कर साथक का मन इंद्राना तन्यय हा जाता है कि वह अपने प्रेमास्यव के साथ पूर्ण कप से एक होकर अद्धय वस्तु में विलीन हो जाता है—"यह चरम तत्वकहीं भी खिला हुआ नहीं मिलता। मगवान श्रीरामङ्ख्य के अलीकिक चरित से तथा अदृष्पूर्व और अश्रुतपूर्व साधना का इतिहास पढ़ने से क्तंमान यून में यह वात सारे ससर को स्फट रूप से विदित हो नयी कि सक्षार के सारे घर्म और स्थारमा यार्थ साधक को उसी एक स्थान में उसी अद्धय वस्तु से पहुँचाते हैं। अन अपर नह आय ह कि व्येष्वेतन्य आदि वैद्यावावायों का और उनके ममुरनाय की सामगांका का सायान्य इतिहास हमें रेपन को निस्ता है। यदि मभुरभाव की सामगा का माना हमें उनके विदिश्त नहीं हुआ होता तो सोना को इस्वरमाध्य कर एक प्रधान मान का प्रपाप जाल न होता। अगवान व्योकुष्प का यून्यावन कोला काई निरंपक बस्तु नहा है ससार का प्रपाप यह वात उन्होंन हा दिखायो।

पाश्चारवा का अनुकरण करके बाह्य पटनाओं का लिपिक्ट करनवारे आधुनिक इतिहासकार कहा- पर आपके क्यमा नुसार बृन्दाबन-काला सचनुच हुई इए बात का काई प्रमाप नहा मिल्ता। अत यह सब नुम्हारा राना याना हसना नाव और महाभाव---य सव बाल का नाव पर पढ़ा को हुई इमारत क समान है । इस पर बय्यव आचाय कहत ह कि पीराणिक दृष्टि स हम जसा वहते ह उस प्रकार की बन्दाबन-लीला क नियम म आप साम बया कोई विस्वयात्मक प्रमाण सामन हा सकते हु ? आपका इतिहास जब तक इस प्रकार का कोई निपधा त्मक निश्चित प्रमाण सामन नहां रहा सलता तव तक हम भी यही कहा कि आपने समय का इमारत ना नाल की नान पर पडा वा गयी है। दूसरी बात यह है-मा दाविय कि अप विसी तस्य इस प्रकार का विश्ववास्त्रक प्रमाण उपस्थित गर भी सक तो भा उसन हमारे विद्यास को एसी कौन ना धाँत हा सकतो है ? नित्य-बन्दावन की नित्य-लाका का उसका परिर्वापत भी स्पा नहा हा सकता । भावराज्य में यह नित्य-वृन्दायन-रीजा सदव समान रूप से क्षाब रहुती । पदि जिप्तय काम में जिपन राधस्याम की एसी अपूब प्रयत्नीता दरान की तुम्हारा इच्छा है

तो प्रथम काया-चन्न-मन से कामयन्यहोन बनो, फिर श्रीराधाणी की सिंखयो में से किसी एक के समान नि स्वार्थ सेवा करना सींखो। ऐसा करने पर तुम्हे विखेगा कि तुम्हारे हृदय में ही श्रीहरि की सींखा-मूमि बृन्दावन नित्य प्रतिप्ठित है और वहीं तुम्हारे साथ ही बृन्दावन-सींखा का नित्य अभिनय हो रहा है।"

जिसने भावराज्य की सत्यता का अनुभव नहीं किया है, जो वाह्य घटनाख्यी आधार को भूछकर खुद्ध भावेतिहास की कल्पना नहीं कर सकता, वह श्रीवन्दावन-लीला की सत्यता और उसके माध्यं का उपमोग नया कर सकता है? श्रीरामक्रप्णदेव तन्मय होकर इस छीला का वर्णन करने समय जब देखते थे कि इस लीला की बात अपने पास आयं हुए अग्रेजी दिक्षा-प्राप्त तरण सज्जनों को बहुत रुचिकर नहीं माठूम पड़ती, और यह बात उन्हें जैनती भी नहीं है तब नै कहते ये-- 'तुम इस लीला में केवल श्रीकृष्ण के प्रति राधा के अलौकिक प्रेम पर ही ध्यान दो---यही वस है। ईरवर के प्रति इतना ही प्रेम उत्पन्न हो जाने से उसकी प्राप्ति हो जाती है। देखो भला, बृत्दाबन की गोरियाँ पति-पुत्र, कुल-शील, मान-अपमान, लज्जा-सकीच, लीक-भय, समाज-भय इन सब को त्यान कर वे श्रीकृष्ण के लिए किस तरह पागल हो गयी थी ? तुम भी मदि ईश्वर के लिए इसी तरह पागल वन सको, तो तुम्हे भी उसकी प्राप्ति होगी।" वे यह भी कहते ये-"कामगन्धज्ञन्य हुए विना, महाभावमयी श्रीमती राघा के नाव को समझना सम्भव नहीं है। सच्चिदानन्दघन श्रीकृष्ण के केवल दर्शन से गोपियों के मन में कोटि रमण-सूख से भी अधिक आनन्द होता या, उनकी देहबुद्धि विषकुल नष्ट हो जाती थी। नया ऐसी स्यिति में उनके मन में तुच्छ कामभाव का उदय कभी हुआ होगा ?

धोशुच्या के दारीर के कहर निकलनेताओं दिव्यन्थोति का सर्च होते ही उन्हें अपने अपके रोमकूप में रमम-मुख से कोटि गुना अधिक आनन्द का अनुभव होता था।"

अधिक आनंत का अनुभव होता था।"

क्रम बार स्वामी विवेद्यमन्त्री और प्रमुख्य के पास मीरिपाक्रम के न्यायन-कीना की एँ जिल्लिक्क सरवा का बन्द कर करक्रियत नरके वक्का निष्या होना बिद्ध करने का प्रमुख वारे मंत्री के हैं, मान निम्म कि प्रीवादी राधिका नाम की गोणी कभी भी नहीं थी और भीरवा का बरिय कियो को साध्यक के मान की की कहें, करने मुल्लिक के बता की कि हस चरित की क्रमाना का बेक है, करने मुल्लिक के बता की कि हस चरित की कान को कि है कि परित्न मुल्लिक के साम के अभी की स्वाम की हो बाना को तुर्व क्षिकार है या नहीं? बात हो गया! महतेरा साधक है का परित्र को कियारी वामक अपने साथ को भूकार भीरापा वामा था और इस प्रकार स्मृत दृश्यिक की मृत्यायन-मोता का अधिन्यस वसमून हुआ—नोज, यह भी तुर्व जैयता है या नहीं?

भा वहां " यास्तियात रीति से रेपने यर, अगवान् श्रीकृत्य की वृत्तावन-प्रेम-छोला के सध्यक्ष में सेव्हां प्रकार्ष अने ही राहों की जाएँ, संधार्म धोसेत-प्रकार्म पहला कंप्यत अगवाद्वाको हारा की "मपुरामात-प्रकार" पहले जालियत हुआ, और को बनने पृत्त क्वादित्य बीन में सर्पय अन्त्राध्यक्ष था, बहु मपुराधा-प्रकारम विरक्षात्र बीनन में सर्पय अन्त्राध्यक्ष था, बहु मपुराधा-प्रकारम विरक्षात्र कह कर्प परेला तथा दस विषय के अविकारी छापक पिरक्षात्र कह क्या अगने को क्षा भी भी भगवान् की परिवारण होगे और वे इस प्राव की अवकृत्य अवस्ता में बहुँचनर पुरं, अद्वयः, ब्रह्मवस्तु में प्रतिष्ठित होगे--इसमे विलमात्र भी सशय नहीं है। ईश्वर में पतिभावना रखकर साधना-मार्ग मे अग्रसर होना

स्त्री जाति के लिए स्वामाविक, सहज और साध्य है, पर पुरुष शरीरधारी साधको की दृष्टि से यह वात अस्वाभाविक मालम पड़ने की सम्भावना है। यदि ऐसा है तो श्रीचैतन्यदेव ने ऐसा असगत मार्ग लोगो में क्यो प्रचलित किया, यह प्रवन सहज ही उत्पन्न होता है। उसका उत्तर यह है कि युगावतार के सभी कार्य लोककल्याणार्य ही होते हैं। श्रीचैतन्यवेव का यह कार्य भी वैसा ही है। साधकों को उस समय आध्यात्मिक राज्य में जिस प्रकार के आदर्श प्राप्त करने की उत्कण्ठा थी, उसकी ओर लक्ष्य रखकर श्रीचैतन्यदेव ने उन्हें मध्रभावरूपी नया मार्ग दिला दिया; अन्यया ईश्वरावतार नित्य-मुक्त श्रीचैतन्यदेव को, स्वय अपने कल्याण के छिए, इस मावसाधना में मन्न होकर उसका पूर्ण आदर्श लोगो के सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं यी। श्रीरामकृष्णदेव कहते थे— ''जिस तरह हाथी के बाहरी दाँत शतओं को मारने के लिए और भीतरी दांत अपनी खाद्य वस्तु को अच्छी तरह चवान के लिए होते है, उसी तरह श्रीगौराग में भी भीतर और बाहर दो प्रकार के भाव रहते थे। बाहर के मधुरभाव की सहायता से वे लोककल्याण करते थे, और आन्तरिक अर्द्वत भाव के द्वारा वे प्रेम की अत्वन्त उच्च अवस्था में रहकर और ब्रह्मभाव में निमम्त होकर स्वय भूमानन्द का अनुभव करते क्षे । "

तत्त्वेतिहासन्न कहते हैं कि बौद्ध काल के अन्त में भारतवर्ष में \* श्रीवीतव्यदेव

सन्विदानन्दघन परमात्मा श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष, और

च्छित्र दिव्य आनन्द का सचमुच लाभ होता है।" उन्होने फिर स्थल-दिष्ट-सम्पन्न साधारण लोगो के लिए, जो इस गढ़ बात को

समझ नही सकते थे, ईश्वर की नाम-महिमा का प्रचार किया। इस तरह उनकी कृपा से अनेक पथभ्रष्ट, विकृत वौद्ध सम्प्रदाय के लोग, पुन उचित आध्यात्मिक मार्ग मे आरूव हो गये। विकृत

वामाचार का अनुष्ठान करनेवाले लोग पहले-पहल तो उनके कथन का खुले तौर से विरोध करते थे, पर बाद में उनके अव्ष्टपूर्व

अव्भुत जीवन से आकर्पित हो त्यागशील वनकर, निष्काम भाव से पूजा करते हुए, श्रीजगन्माता के वर्शन के लिए प्रयस्त करने लगे। इसीलिए भगवान् श्रीचंतन्यदेव का अलौकिक चरित्र लिखते समय किसी किसी अन्यकार ने यह भी लिखा है कि श्रीचैतन्यदेव

के अवतार होने के समय शुन्यवादी बौद्ध सम्प्रवायवालों ने भी आनन्द प्रकट किया था। ससार के सभी स्थल, सुक्ष्म पदार्थ तथा जीव उनकी महाभावमधी

प्रकृति के अश से उत्पन्न होने के कारण उनकी स्त्रियाँ है-इस-लिए शुद्ध और पवित्र मन से उनको पति जानकर उनकी उपासना करने से जीव को मुक्ति और निरवच्छिन्न आनन्द की प्राप्ति

होती है-पही शीचैतन्य महाप्रभू द्वारा प्रचारित मधर्माव का सारतत्त्व है। महाभाव में सभी भावों का समावेश है। सर्वश्रेष्ठ गोपी शीराघा ही महाभावस्वरूपिणी तथा अन्य गोपियो में से

कोई एक मावरूपिणी और कोई दो या अधिक भावरूपिणी है। अत वजगोवियों का अनुसरण करते हुए साधना में प्रवत्त होने से साधक इन सभी अन्तर्भावों को प्राप्त कर छेता है। और अन्त में वह महामावजन्य महदानन्द मे लीन होकर धन्य हो जाता है। इस प्रकार "अङ्गायानस्वरूपिकी धोराधानी के भाव के प्यान में तत्मय होकर, अपने सुरा को इच्छा का पूर्ण परिस्ताम करके काया-वचन-मन से सब प्रकार धोक्ष्य के मुख में ही मुसी होना" इस मार्ग के साथको का अस्तिब प्यंय है।

समाज में विवाहित स्थी-पूरुपो का परस्पर प्रेम, जाति, कुल, शील लाम-भय आदि बाह्य बगाधियों से मर्यादित हो जाता है। विवाहित स्प्री-पुरुष इन सभी निषमा की सीमा के मीतर ही पहकर अपने कर्तेच्य-अक्तंच्य की ओर ध्यान रतकर परस्पर एक दूसरे के सूख के लिए बचासाध्य परिश्रम करते रहते हैं। विवाहित स्त्री समाज के कठोर नियमवन्धनों का यथायोग्य पालन करती हुई अनेक प्रसारों में अपने पतिप्रेंग को कर कर वैती है और विरोप प्रसंगों म गुरा भूस भी जाती है। स्वाधीन संभी के प्रेम का आवरण इससे कुछ भिन्न ही हुआ करता है। प्रेम की तीयता से कारण नह नई बार ऐसे सामाजिक बन्धनी की पैरी सर्ने रींद बाएकी है। इतना ही नहीं, धरन् वह अपने प्रेमास्पद के लिए अपने सामाजिक अधिकार और अपने सर्वाय को भी छोड देने में आगा-गीछा नहीं करती । इसी प्रवार रा सर्वेप्रासी प्रेमसम्बन्ध र्राप्तवर के साथ राजने का उपवेदा वेष्यय आचारों में दिया है। इसी कारण उन्होंने बृज्यायमाधीस्वरी श्रीरामा की, आयान पोप की विवाहित पत्नी होने पर भी, श्रीपृष्ण के लिए अपना सर्वस्य स्थापने के कारण अस्यन्त थप्ठ पाना है।

वैध्यव अञ्चार्कों ने मधुरभाव ना वर्णन करते समय उस भाव का पान्त चास्य, सरव, चास्तव्य इन चारो भावो नी सार-समस्टि नहां है और उसे उन चारा भावा ने अधिक बेट्ड बताया है। प्रेमिसर स्त्री अपने प्रमास्यद की माठ की हुई दानों ने समान सेवा करती है. सखी के समान सभी अवस्थाओं में उसकी रक्षा

करती है, वह उनके सख में सखी और द ख में द खी होती है; माता के समान सदा उसके हितचिन्तन में मग्न रहती है, इस प्रकार अपने धापको विलक्ल मूलकर वपने प्रेमास्पद के चिन्तन

में ही सर्वव तन्मय होकर उसके मन को अत्यन्त आनन्द और शान्ति देने के लिए सर्वदा प्रयत्न करती रहती है। इस प्रकार की स्त्री का ऐसा प्रेम सब से थेप्ठ होता है। ऐसी स्त्री को भिनत-शास्त्र में 'समर्था प्रेमिका' कहा है। स्वार्थ के विचारी से अन्य जो

किये गये हैं। जो स्त्री अपने प्रेमास्पद के सुख के साथ साथ अपने सुल की ओर भी दृष्टि रखती है, उसे 'समजसा प्रेमिका' और जो केवल अपने को ही सुखी बनाने के उद्देश से अपने प्रेमास्पद को प्रिय समझती है उसे 'साधारणी प्रेमिका' कहते हैं।

महाप्रभू ने सच्चे साधको को श्रुद्ध, पवित्र और नि श्रेप वैराग्य-सम्पन्न होकर श्रीकृष्ण की पति-भाव से उपासना करना सिखाया।

परिणाम यह हवा कि अनेक पश्चापट साधक उनके उपदेश से सत्यमार्गं में आ गये । समाज का वन्धन शिथिल हो गया था, वह दृढ हुआ, जाति से वहिष्कृत हुए छोग "भगवद्भवत" रूप एक

उन्होंने साधारण लोगों के लिए नाममाहात्म्य का प्रचार करके उत्त समय देश में धर्म के नाम पर होने वाले व्यभिचार को बन्द करने का और लोक-कल्याण करने का प्रयत्न किया, जिसका

नयी जाति में समाविष्ट किये गये। सभी सम्प्रदायों के सामने भगवान् चैतन्य ने वैराग्य के पवित्र और उच्च आदर्श को रसकर उनको नवजीवन प्रदान किया । इतना ही नहीं, वरन उन्होंने स्वय अपने आचरण द्वारा सिद्ध करके बता दिया कि अन्य साधारण

दूपित प्रेम होते हे उन सब के 'समजस' और 'साधारण' वो विभाग

प्रमी रही बुख्या में उनके उस्हम्द अम है बहे महासिक तथा सारोरिक विनार उत्पन्न होता है वह ही मधुम्माद की साधना करन बाके युद्ध और एविल साधन में भी हता होते हु, परन्तु रोता में अन्तर मह है कि म दिख्याच्या को बीचता से उताश होते हैं। चैता महामत्र न अना उताहरण द्वारा तरानाने असकारसामन पर भी आध्याजिनता को छात्र छात्री न्यूगारपुत्र काव्या को साधना के मान साध्य व्यवहार्य क्वारा और कार्य-सोधारिको की प्रमृत्त को ईस्वर्याचित को और पुकाने नी पिखा वैकर साधने का मान्न सावन्य सुवार वर दिया।

पारकारय विक्षा प्रधान आधुनिक नवीन सम्प्रदादा की दृष्टि में पुरुषों के लिए मयुरमान भन ही अस्वामाविक दीवता हो पर प्रसक्ती ग्रथाना नपनावित्रत बेटरस्त सण्डलासी के ध्यान में सणाण आ जाएगी। उह सिदित है कि मन की भावनाएँ ही बहुत दिनी के अभ्यास ने दढ सरकार के रूप म यरियत हो जाती ह और मनस्य को उसक जागजना तर ने संस्कारा के पारण ही एक बहम प्रहाबस्तु के स्थान म यह विनिध और विचित्र संसार दियन कगता है । यदि ईस्वर इया स अब इस समय बह ज्यात् नहीं है एसी नि सद्या भावना उसे हो जाय तो उसकी दृष्टि के सामने से यह सकार नुरन्त ही विनय्द हो जायना । स्सार है एछी भावना करन ने नगरण ही यह ससहर उत्पन हुआ है 'म पूरप हूँ इस मायना स पुरुषत्व प्राप्त हुआ है। दूसरे न में स्प्री हूँ पह नावना की बात उसे स्वीत्व प्राप्त हुवा। इसके सियाय मनप्य ने उदय में एक विशिष्ट भाव के शबस हा जात स उसके लन्य सभा बाव दिलीन हा तान हु य वाउ ता निस्व परिचय पी हैं इसिंग्ए बसे बीट को बीट स जिला ग्व ह उसी वरह ईस्बर

पर मधुरभाव सम्बन्ध का आरोपण करके साधक उसकी सहायता से उन्य सभी भावों को दूर करने का प्रयत्न करता रहता हैं," ऐसा बेरान्त-धास्त्रज समस्रते हैं। मनुष्य के मन के अनके सस्तारों में से "में धरीर रूप" और उसके साथ "में पुष्प" या "में रूरी" यही सस्कार अय्यत्त प्रवस्त हुआ करते हैं। स्पट हैं कि साथक पुष्प जब धीभगवान् को गीत मानकर "में रूरी" ऐसी भावता करता हुआ अपने पुरुष्य को भूक बाय, तब वह उसके याय "में रूरी" इस बाबना को भी दूर करने में समर्प होकर माजातीत अवस्था का अनुभव बहुज ही प्राप्त करना, इसी-विष्ठ देवान्त तक्तवानी समस्रते हैं कि यदि साथक मधुरभाव में विक्र हो जाय, तो वह भावातीत भूमिका के विश्वकृत समीप पहुँच जाता है।

यहाँ पर कोई यह प्रकल करेवा कि "क्या केवल राधा-भाव प्राप्त करना हो मधुरभावानुवायी साधक का अन्तिम ध्येय है ?" इतका उत्तर यह है कि आयकक के साधकों के लिए महामानमंगी श्रीराधा का प्राप्त करना अवस्था होने के कारण उन्हें केवल एवं। मात्र करने का ध्येय रखना वाहिए। यदापि पैप्पय कानायों का मत इसी प्रकार का दिखायों देता है, तथापि साधक की श्रीराधा का भाव प्राप्त करने का ध्येय अपने सामने रखना उत्तित है। इसका कारण यह दीखता है कि सखियों के भाव में और राधा के भाव में स्थापित कोई मद नहीं है। भद है केवल प्रमु के तीवता का। ऐसा दीखता है कि सखियों भी शीराधा के सामा ही श्रीकृष्ण की पतिभाव से उपासना करती प्राप्त पर भी राधा के सहनाव ही श्रीकृष्ण को सब श्रे अधिक आनन्द होता है यह जानकर वे सीखयों श्रीकृष्ण के सन्तोष के शिव प्राप्त होता है यह आनकर वे सीखयों श्रीकृष्ण के सन्तोष के शिव प्राप्त होता है यह जानकर वे सीखयों श्रीकृष्ण के सन्तोष के निए राधा-

साँक्षेप्त विवेचन यहाँ किया गया है।

हम्म का ही सम्बिटन कराने का प्रचल करती थी। वैसे ही थीरू, धोलगतन, धोबीव आदि प्राचीन नहाबरवद्भरत वेष्णव आबाबों ने बपुरचाव को परिपुष्टि के हिए धीवृन्दावन में बाकर रहने के बाद, श्रीकृष्य की प्रतिमा के लाप शीराधिका की प्रतिमा की भी तेवा नहीं की। इसका कारण नहीं है कि वे स्वय अपने को राषा ध्यम्नकर नथुरनाव को साधना करते ये। अल्ल---महा पर मोटो सौर से मध्यमान का इतना ही दिग्दर्गत करा देना पर्याप्त है। समुरमान को सायमा आरम्य करके थाँरामनुष्य ने कितनो उच्च अवस्था प्राप्त कर सो यो, इसी बात को ठीक

ठीक समझने के लिए मधुरमाब की केवल आवस्त्रक वादी ना

## २८. श्रीरामकृष्ण की मधुरभावसाधना (१८६४-६५)

"उप्रीस प्रकार के भाव एक ही बगह प्रकाशित होने से यह महाभाव कहलावा है। अन्य भर राध्या करके, साधक अधिक से अधिक एक या दो भाव से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। (अपनी और उँगली दिखाकर) यहाँ केवल एक ही अभार से एक ही अगह, सभी उन्नीसों भाव पूर्ण कम से प्रकाशित हैं!

"मैं उस (महाभाव की) अवस्था में तीन विन तक समामृत्य होकर एक ही स्थान में पढ़ा था! सचेत होने पर प्राह्मणी मुझे पकड़कर स्तान कराने के लिए के गयी। परन्तु गरीर हाथ अगाने गया न वा! गरीर पर एक बाबर भर पड़ी थो। उसी को पकड़कर यह मुझे के गयी! सरीर में लगी हुई मिट्टी भी वल गयी थी।"

श्रीरामकृष्ण्

श्रीरामकृष्ण के शुद्ध और एकाग्रचित में जिस समय जो भाव उदय होता था उसी भाव में वे कुछ समय तक विरुकुल तम्मय होकर रहते थे। ऐसा होने पर उनके मन से अन्य सद भाव

विस्तृत सम्ब हो बादे थे। इसका हो नहीं उपने परीर में भी एस भाव ने पूर्व प्रशास के उपयुक्त परिवर्तन हा बाला पा। बच्यन से ही जनक मन का भाव इस प्रशास का था। दक्षिणेश्वर में उनने श्रीचरका का बाधव प्राप्त होन पर हमें उनते इस प्रशार के मानसिव स्वमाव ने उदाहरण खदा दखने को मिएत थे। ऐसा जान पदला या हि जब उनका गय राई मीत मुनकर या और तिसी दूसरे गारण स विसी विशिष्ट भाव में पान रहता था सी इस समय रिसी दूसर भार का गामन वह भाषब मुबने पर उनके मन में अत्यन्त पेदना होती यी । यह स्पष्ट है कि सिसी विशिष्ट लक्य भी ओर जाती हुई वित्तवृत्ति की गति का इस प्रभार अचा-नर रोपन से उन्ह बंदना होती थी। महामृति यत अनि ने एक ही भाय स नावित चित्तवृत्तियुक्त मन को ही ययिरस्य समाधिस्य मन बहा है। इसी स्थिति को भवितवास्थ में भावसमाधि. भावायस्या और भावायेक्ष भाम दिये गय ह । साभागाण म उपना यह मानसिक स्वनाय अस्यात विषास को प्राप्त हो गया भर । उनार यन उस समय पढ़ते हैं समाप रिसी गथ बिदाय्ट भाव म भाड समय रहन से ही घाना नहीं हाता था जरत अब ता वे उस भाव में तन्मय रहकार उसकी अराग्त उच्च अवस्था म अर्टन भाव या जानास नहीं पा एत थे, सब तक व उसी भाव म जिरनार और सभी समय रहते य ! उदाहरणाय-व्यास्थ्याव की घरन सीमा तक पहुँचे विना उ होने मार्गाय की सामग्र तही की र तत्वसम्यान्त यात्भाव की सापना यो अन्तिम मर्यादा तर यहींचे विना उन्हार बा संस्यादि भावा नी साधना नहा की। उनकी साधनावरका में सबन यही याव दिसायी देती है।

जब भैरवी ब्राह्मणी का आगमन दक्षिणेश्वर में हुआ उस समय थीरामकृष्ण का मन ईश्वर के मातभाव में तन्मय हो चका था। ससार के सभी प्राणियो और पदार्थी मे--विवेयत सभी स्नियी में—उन्होने साक्षात् श्रीजगदम्वा का निवास प्रत्यक्ष देख लिया था। इसलिए उन्होने ब्राह्मणी के वहाँ आते ही उसे 'माता' कह-कर सम्बोधन किया, और स्वय अपने को उसका वालक जानकर कभी कभी उसकी गोदी में बैठकर उसके हाय से भोजन किया। इन वातों से उनके हृदय के मान का स्पष्ट पता लग जाता है। हृदयनाथ कहतेथे कि "ब्राह्मणी उन दिनो कभी कभा द्रज-गोपिका के भाव में तन्मय होकर सघरभावारमक सीत गाने लगती थी। वे गाने मामा को नहीं रुवते ये। तब वे उससे उन गानों को वन्द करके मातु-मानात्मक पद गाने के लिए कहते थे।" यह वात थीरामकृष्ण की मधरभाव-साधना के बहुत पहले की है, परन्त् इससे उनकी भावतन्मयता का पूर्ण परिचय मिलता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उन्हे एक भाव की चरम सीमा तक पहुँचे विना दूसरा प्रिय नही लगता था। श्रीरामकृष्ण के चरित्र पर विचार करते से मालूम होता है कि

भीरामकृष्ण के चरित्र पर विचार करते से मालूम होता है कि वे स्वय विलक्षुल निरक्षर और वास्त्रज्ञान से अनिभन्न थे, पर उन्होंने शास्त्रमयीदा का कभी भी उल्लचन नहीं किया । उन्होंने शुरू नाने के पूर्व भी जिन जिन साधनाजी का अनुष्ठान केनल अपने हृदय की व्याकुलता की प्रत्या की कमी शास्त्रनिरोधी न होकर शास्त्रानुकृत ही रही। जुढ़, पवित्र और ईश्वर-प्रारित के लिए व्याकुल हदस में उठने वाली भाव-चरमे सदा वैसी होगी ही। योडा विचार करने से भी दिखेगा कि इसमें कोई विवित्रता नहीं है, स्थोरिक औररामकृष्ण के समान सुद्ध और यदिव

अन्त करण को तरमा के दग्न कक हो वो गास्त्र है। जब धीरान कृष्ण असे गढ़ पविष और ईंग्वरदग्न में एिए ज्यानुक निरक्षर पुरुष कर कोई भी काम गारल विरुद्ध नहा हुपर और प्रत्यक काम के अनुष्यत से गरस्त्रोतक सभी किया भिग्न मेंच तब तो इसके प्राच्या की प्रामाणिक ता हो निविचत स्पर्ण रेसिड्स होती है। स्वामी वियेकानन्द न इस सम्बन्ध में नहा है कि गास्त्रा म पर्वाचत सभी अबस्माक्षा और अनुभवा को सस्त्रता प्रमाणित करन के लिए ही ईश्वर न इस समय निरक्षण बनकर अवनार जिया था।

भीरामकण क द्वारा स्वनावत शास्त्रमर्यादा की रक्षा क हुतु बाह भिन भिन्न साधनाना के समय भिन्न भिन्न वर्ष धारण करन भी इच्छा को होती गयी यह एक बात यहाँ दुप्टान्त स्वरूप बता देना आव पक होगा। व जिस समय जिस नाव को साथना न निमान हाते य जन समय जसी नाय के अनुकल यथ घारण करन को इच्छा उ ह स्वचावत हुआ करती पा और इसी क अनुसार ये बसा पप धारण करत य । सात्रोस्त मात्याव-साधना करत समय वे रनतवस्य विभृति चित्रुर इहास आदि धारण करत ध । बप्णव तात्रापत अरवा के समय तिसक वितवस्य वतनस्य पुरसीमात्रा आदि धारण करत थ । बटास्त अहर आवन्साधना के समय बाहान शिखानुष या चार करक राध्या बस्त परिपार किया था । जिस तरह पूरुषभाव स साधना करत समय व पूरप वेप पारण करत य उसी तरह स्त्रीजनोचित जाव-साधना करत सन्य उद्घान स्थी या धारण करन य विसक्त आपाऱ्याद्वा नहा निया। वे वारम्वार यही निधा दते थ कि छज्जा पणा नय और जन्म जाति कुछ नील आदि अध्दर्भाना का समृत्र ह्याय किय विना ई वरप्रास्ति के मात्र में कभी दिसा का उपनि नहा

हो सकती।" अस्तु---

जब मध्रभावसाधना के समय उन्हे स्त्रियोचित वेप धारण करने की इच्छा हुई, तब परम भक्त मयुरवावू ने उनकी इच्छा जानकर उनके लिए बहुमुल्य स्थियोपयोगी वस्य भैगवा दिये तथा अनेक प्रकार के आभाषण तैयार करवा दिये । उनके लिए केशो का एक टोप भी मेंगवा दिया । हमे विश्वसनीय व्यक्तियों से पता लगा है कि कुछ व्यक्तियों ने मथुरवाव की इस भिक्तपूर्ण उवारता और श्रीरामकृष्ण के त्याम की बदनाम करके उन्हें कलक लगाने में उस रामय कोई कसर नहों रखी थी। परन्तु मधुरवानू और श्रीरामकृष्ण दोनो ने ही लोगों के कहने की परवाह न करके अपने ध्येय की ओर ही दुष्टि रखी। इधर श्रीरामकृष्ण के सन्तोप से और "वे कोई भी कार्य व्ययं नही करेगे" इस विश्वास से मयुरानाय को उनकी सेवा में परमानन्द होता था, तो उधर सुन्दर वस्नालकारो से विभूषित होकर श्रीरामकृष्ण वज-गोपियो के भाव में क्रमश इतने तन्मव हो गये थे कि अपने पुरुपपन का भान उनके मन से समूल नष्ट हो गया था, उनकी बोलचाल, उनका कार्यकलाप, इतना ही नहीं, उनके विचार भी स्त्रियों के समान हो गये थे। स्वय श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से हमने ऐसा सूना है कि उन्होंने मध्रभावसाधना के समय छ महीने तक स्त्री-वेप धारण किया था<sup>1</sup>

हम पहले लिख चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण में स्त्री और पृष्प दोनों के भावों का अपूर्व सम्मिलन हुआ था। जब वे स्त्री-वेप में रहने लगें तब उनका स्त्रीमाव तो पूर्ण जागृत हुआ ही, पर उस समय उनमें स्त्रीमाव की इतनी पराकाष्ट्रा हो गयी कि वोलना, चालना, हुँसना, देखना, हावभाव और सारीरिक तथा मानसिक सभी

व्यवहार विलक्ष स्थिय। के समान हो गये थे । यह बात हमन स्वय श्रीरामकृष्ण बार हृदय दोना क मह से सूनी है। दक्षिणेश्वर में थोरामकृष्ण के चरणा 📶 जायय प्रहण करने पर हमने उन्हें हिनोद से हितमा का अखिनम करते अनेर बार देखा है। यह अभिनय इसना सागोपान और सर्वावपूण रहता या कि उसे देखकर स्त्रियों भी आरवयचिकत हो जाती थी। लगभम इसी समय मधारवात कभी कभी श्रीशामकृष्य का अवने जानवाजार से वाडे म रहत क तिय स जात है। वहाँ रहते समय शीरामप्टप्प पर के स्त्री-समाज म ही उठने बैठते थें। यहाँ बहुत दिना से उनके कामगन्धहीन पवित्र वरित्र का जानकारी सभी की हा खढ़ी पी और व सदा उनको देवता के समान मानत व । और अब ता इनका वय और व्यवहार भी स्थित के समान देखका व तियमी उनके अदभत काममन्धहीन प्रम स इतनी मन्ध हो गयी भी कि प उनको अपन म स हो एक समझन लमा थी । उनसे व्यवहार करल समय उनका लज्जा या सकीच विलक्छ नहीं यासग होता था । स्वय श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से हमत सुना है कि मभुरवादू की उड़किया स स किसी अड़की का पति जब दो-चार दिन अपनी समुराल म रहन न जिए जाता था उस समय व स्वय उस छडकी क बाला में कभी जादि गर दत थे, उसक सब जाभूगण अपन हाथा से उसक शरीर में पहनात में और उस अपने पीत से वारन तथा उस सन्दर्ट रतन की वच्चा समयात थे, वे उस रहकी का हाथ पर उनर एक खयों के समान उस उसने पवि ने समोप के जाकर वैद्धा दन व और तम बावस सीट आते वें। श्रीरामरूष्ण बहुत हे, 'व उड़िकाँ की मूझ अपनी सादी समझकर मुप्तने विस्कृत नि सवाच नाव सं स्वरहार करती थीं।"

हृदय कहते थे-- "जब मामा स्त्रियो के बीच इस प्रकार से रहते ये तब उनके नित्य के परिचित मनुष्यों के लिए भी उनको पहचानना कठिन हो जाता या । एक दिन मथुरवाव मुझे अपने अन्त पूर में के गये और बोले, 'इन स्त्रियों में तुम्हारा मामा कौन है उसे पहचानो ।' मैं इतने दिनों तक उनके साथ रहा, उनकी नित्य सेवाशश्रपा करता रहा, किन्तु उस समय में उन्हे नहीं पहचान सका । उन दिनो दक्षिणेश्वर मे माना मिल्य प्रात काल उठकर टोकनी लेकर फुल तोड्ने जाते थे। उस समय मैने प्रत्येक **धार** देखा है कि स्त्रियों के समान चलते समय उनका बाया पैर ही प्रथम आगे पडता था! भैरवी बाह्मणी कहती थी कि 'फुल सीडते समय उन्हें देखकर मन्ने कई वार यही भास होता कि यह साक्षात् श्रीमती राधारामी ही है। वे फूल सोड़कर उनसे मुन्दर तुन्दर मालाएँ गूँ बते थे और भीराधागीविन्दजी की पहनाते थे, वे कभी कभी तो उन मालाओं को श्रीजगदस्या का पहना देते थे और जैसे वजगोपिकाएँ कात्यायनी की प्रार्थना करती थीं, उसी प्रकार वे भी 'श्रीकृष्ण मुझे पति मिलें ऐसी प्रार्थना गद्गद हृदय से करते थे।।"

इस तरह श्रीकृष्ण का दर्शन प्राप्त करने और उन्हें पतिरूप से पाने के लिए श्रीरामकप्ण उस समय श्रीजयदम्बा की आयन्त ब्याकुल अन्तःकरण से अनन्य भावयुक्त प्रार्थना करते हुए दिन विताने लगे । रात दिन श्रीकृष्ण-दर्शन की एक समान पुन लगी रहती थी और शीष्ट्रच्य हो का पित-रूप में प्राप्त करने के लिए वे जत्यन्त व्याकुछ होकर प्रार्थना करते थे। इसी प्रकार उनके दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह और महीन पर महीने व्यतीत होते जाते थे, पर न तो उनके मन में एक क्षण के लिए भी निराशा २५

पुण प्रार्थना में हो कभी काई अन्तर हुआ। उनके हुदय की ब्याहुर एका फूमरा इतनी वड गयी कि उन्हें बाहार-निया आदि तक भी मुधि नहीं रहना यी, बेबल स्थातार धीवृष्ण-दर्शन का प्यान रमा रहता था। वे वह सावकर कि इतने ब्याक्त हदय से भी प्रार्थना करन पर ओहप्य-दर्शन नहीं हो रहा है, से सेकर व्यपित हा जाने पे अपना मुँह पृथ्वों पर राष्ट्र द्वान्ते पे और श्रीकृष्ण-विरह के दुख से बेहारा हाकर खुनि यर अबेत तिर पडते थे। जैसी अवस्था प्रियतन के विरह में यन्त्य के शरीर और यह की हा काली हं जीक बही अवस्था उस समय धीरायकृष्य की हा मयी भी । भीकृष्ण विरह स उनक राखेर में पहल के समान अब पुन बाह हान ल्या । उनक अरोर य आग की सरे अलग समा-तार हान रुमो अन्तम वह बदना उन्ह अवख हा गर्बा। श्रीराम-कुरण स्वय बहुत न कि उस समय ऑहरप्य के आयात दू सह पिरह क नारण मर अन्यक रामकृष में मे वृद-वृंद रक्त वाहर निकलन लगा प जिस जगह वैठेवा या वहीं की बमीन मेरे परीर म दाह से जल जानी भी ! यसीर की सभी समित्रमाँ प्रिमिल हा जान ने सभी इन्द्रिया के नाम बन्द हान पर भरा परीर कभी नभी गत के समान विस्तर और बतागुन्य हो बाता पा !" शरीर व नाव नित्व बनाइ हुए तथा दह-बद्धि ने सिवाय अन्य पूछ न समानवाल हम जैन मनुष्या की प्रमुनस्पना यहां हजा बरती है कि प्रम एक परार रा दूबर गरीर के प्रति आकर्षण है । हमारी बल्पना इसक जाने थेडिती ही नहीं । बदि इस राम्यना न राष्ट्र अधिक दार उगायी हा प्रम का दिना व्यक्ति में प्रताधित होनवाल पूषा को जार आरर्षण यमजरत हम दस

'अतीन्द्रिय प्रेम' के महकीले नाम से पुकारते है, और उसकी सूरि
भूरि प्रश्नसा करने लगते हैं! परन्तु बड़ो हारा प्रश्नित यह
'अतीन्द्रिय प्रेम' स्थूल देहनुद्धि और सूक्ष्म भोग-आल्सा से कभी
अलग नही रह सकता। औरसम्ब्रम्ण के जीवन मे प्रकट होनैवाले
प्रवार्थ अतीन्द्रिय प्रेम की तुलना म हमारा यह 'अतीन्द्रिय प्रेम'
कितना सुन्छ, अन्त सारकून्य और सीखला है, यह तुरत्व दिख
जाता है।

भिषतशास्त्र का कहना है कि यवार्ष अतीन्त्रिय प्रेम की परा-काष्ठा केवल एक व्रजेश्वरी श्रीमती राधा की छाडकर, अन्य किसी के भी जीवन में आज तक देखने में नहीं आयी। लज्जा, पुणा, भय की छीडकर, लोकभय और समाजभय की परवाह न करके, जाति. कुछ शील लावि सभी बाह्य ससार-बन्धनी को पूर्णत: भूतकर, इतना ही नही, वरन स्वय अपनी देह और मुख के विपय में भी पूर्ण उवामीन होकर भगवान श्रीकृष्ण के ही सुल में अपना मुख अनुभव करनेवाले किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण भिकत-शास्त्र में नहीं मिलता। भिक्तशास्त्र में कहा गया है कि श्रीमती राधा की छुपा हुए विना इस प्रेम का लाभ असल भी किसी की नहीं हो सकता और उसे श्रीकृष्ण का वर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकता, नवीकि श्रीमती राभा के कामगन्धहीन दिव्य प्रेम द्वारा मगयान श्रीकृष्ण स्थायी रूप से बँध गये है और उन्हीं की इच्छा-नतार वे भक्तजनो के मनार्थ पूर्ण करते हैं। मन में निप्काम प्रेम की सजीव मृति श्रीराघा के समान प्रेम उत्पन्न हुए विना ईश्वर पति-रूप से किसी को नहीं मिठ सकता है और न उसे इस दिच्य प्रेम की माधुरी का अनुभव ही हो सकता है।

यद्यपि घीकृष्ण के प्रति ब्रजेश्वरी श्रीराधा के दिव्य और

यद्ष्टपूर्व प्रेम का वर्णन श्री झुरुदेव जैसे आत्मानस्द में मध्य रहनेवाके परमहस थेन्ठ मुनिवरों ने कई बार किया है, तथाणि भारतवर्ष में माधारण लोग जब प्रेम का अपने जीवन में प्रत्यस अनुभव करने का इंग बहुत दिनों तक बही समझे थे। गौड़देशीय गोस्वामी ओगो का नत है कि लोगों को यह बात प्रिकान के लिए ही श्रीभगवान की थीनती राधा के साथ एक ही शरीर में प्रवतार लेगा पढा । वही वह अन्त कृत्व विहुमार अथवा रावारूप से प्रकट होनेवाला और लोगों के सामने बच्रकाय का पूर्व आवरों रखने-बाला श्रीकौरान वा श्रीकृत्य-चैतन्यदेन का अवतार है! अन्होंने मह भी लिखा है कि थोकुप्य-देस की बीवता से श्रीराधारानी के शरीर और मन में जो सक्षण जीत विकार उत्पन्न होते थें. वे सब पुरुप-यरीरपहनी श्रीगीराब से भी जनकी अपार ईहवर-भक्ति के बारण दीख पडते में इस्रो कारण शीसौराय को 'धीमती' भी महा जाता है। इस प्रकार अतीन्त्रिय, दिव्य तथा निष्काम प्रेम की अस्पन्य अवस्था को प्राप्त बुखरे उदाहरण श्रीगौराम देव है। श्रीरामकृष्य शीमती राधा की कृषा के विना श्रीकृष्ण-दर्शन प्रसम्भव जानकर उन्हीं की उपासना में मप्त हो गये और अपने हुदय की ब्याकुलता उनके भरभो में निवेदन करने लगे । ऐसी ननमयता में कुछ दिन वीतने वर उन्हें श्रीमधा का दर्बन हथा शीर उन्होंने पहले के अन्य देव-देवियों के समान शीराधा को भी प्रपते सरीर में प्रक्रिट होते देखा ! वे वहते बे-"श्रीकृष्ण-प्रेम में अपना धर्वस्य स्वाहा करनेवाली, वनुषम, पविधो रूपल मूर्ति सी महिमा और उसके माध्यं हत वर्षन करना असम्बद है । श्रीमठी

की कास्ति बाबकेदार युग्य के प्रशम के समाब गोर वर्ण की।"

इस समय से उनके मन में दृढ भावना हो गयी कि "मैं स्वय राधा है।" श्रीमती के घ्यान और सतत चिन्तन के प्रभाव से थीरामकृष्णदेव को अब उन्हीं के भाव में विलकुल लीन हो जाने के कारण उन्हें अपने पृथक अस्तित्व का भी समूल विस्मरण हो गया, उनका मधुरभावजन्य ईश्वर-प्रेम इतना अधिक वढ गया कि श्रीराधा और उनकी अवस्था एक हो गयी। उनमें उपरोक्त दर्शन से श्रीमती राधा और थीगौराग के मधरभाव की पराकाण्डा है उत्पन्न होनेवाले महाभाव के सभी लक्षण दिखायी देने लगे। वैष्णव आचार्यों के ग्रन्थों में महामान के लक्षणों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। वैष्णव तन्त्र में प्रवीण भैरवी बाह्मणी तथा वैष्णवचरण बादि शास्त्रज्ञ साधको ने, श्रीरामकृष्ण में सभी महाभाव के लक्षणी को देख आदवर्यचिकत होकर और उन्हे अवतार जानकर उनकी स्तति की । इस बात की वर्षा करते हुए श्रीरामकृष्ण में हमसे कई बार कहा कि "उन्नीस" प्रकार के भाव एक ही जगह प्रकाशित होने से उसे महाभाव कहते है, ऐसा भवितशास्त्र म कहा है। जन्म

<sup>के</sup> रागारिमका भक्ति

भर मापना करके सावक अधिक से अधिक एक दो भावों में सिदि प्राप्त कर सकते हैं। (अपनी ओर उँक्ली दिखाकर) यहाँ हो एक ही आधार से दतीसो भाव एक जगह पूर्ण रूप से प्रकाशित है।" अपर बता ही पुने हैं कि श्रीरामकृष्ण के शरीर में प्रस्वेत रोमकु से उस समय थीकुम्म-विरह की दारण गातताओं के नारण दंव बंद रस्त बाहर निकलता वा । स्वीत्व की भावना उनके रोम रोम में इस प्रकार भिद गयी की कि 'मै पुरुप हूँ यह विचार उनके मन में स्वप्त में भी नहीं आता था, और उनके सरीर धीर प्रनिया के सभी कार्य स्वी-वरीट के समान ही हाने लगे। महामाव में अपर बताबे बनुबार कामारिमका और सम्बन्धा-रिमका दोना प्रकार की धन्ति के उतीसा अन्तविश्राको का एकप समावंश होता है। श्रीरामकृष्य ने यहाँ पर इसी वा निर्देश किया है। उनके ही थीम्स से हमने यह मुना है कि स्वाधिष्ठान समयांचे भाग के सभी रोमकुषों से उन दिना प्रति यास नियत समय पर फोणितस्त्राव होता या, और वह स्विमा क समान सीन दिनो तक जारी रहता था 1 उनके भानज द्ववयराय ने हमे बताया कि ये सब वान भेरी बाँखों की देशी हुई है । उन दिना वे पहने हुए

ये—यह भी भंते देशा है। वैदातनामर का विद्वाला है जि मृतृप्य को सन ही उसके दिवातनामर का विद्वाला है जि मृतृप्य को सन ही उसके सी प्रवन्ता में ओवल में कविद्याल बदलवा द्वाला है। स्थिपमुद्राल के बाधनास्त्रत में उनकी भाजवाओं की उत्तरदात के सांस्त्र उनकी देह में उत्तरप्र हाने वाजे ये परिवर्तन इस वैद्यालिक विद्वाला के जनम उदाहरण ही। धीरायद्राला और पूर्वस्तरीय ऋषिया के

वस्त को दुषित होते स बचाने ने जहस्य से शीपीत धारण परते

ही सन्विकानन्त्रम भववान श्रीकृष्ण के दर्शन का भी श्रीय ही लाभ हुआ। यह श्रीकृष्णमूचि अन्य मूचियो ने समान जनके शरीर में प्रकिष्ट हो गयी। इस दर्शन के दी-लोन महोने बाद दक्षिणेदकर में परमहत्त तोतापुरी का आगमन हुआ। उनकी देखमाल में श्रीरामकृष्ण वेदानीनल खड़ियांव की साधना में निवन्त हुए।

उन्होंने इसके बीज के समय को सभुत्याव में तत्मय होकर ईस्वर-प्रेम के माध्यें का आस्वादन करने में विताया। हमने उनके श्रीमुख से सुना है कि वे इस समय श्रीकृष्ण-चित्तन में इतने मान और तत्मय रहते में कि उन्हें अपने पृथक् अस्तित्य की पूरी विस्मृति होनार "में हो स्वय श्रीकृष्ण हुँ" ऐसा बोध हुआ करता या; और बीच-बीच में, उन्हें इस सखार की प्रत्येत करावर वस्तु श्रीकृष्ण-चित्र से प्रत्येत दिसायी वैती थी । आगे चनकर एक विन उन्हें दक्षिणेश्वर के बगीचे में टह्सतं समय एक पास का फूल मिला । उसे वे अत्यन्त उत्कष्ण से हमें दिखाकर वह हमंपूर्वक बोले, "म्यूरआवन्ताध्या के समय मुझे जो श्रीकृष्णमूर्ति दिलामी तो पी समें जरीर का रा इसी फूल के रा के समान या!" सीवा के आरम्भ से वे कामारपुकुर से थे। उसी समय से उनके अन्य करण में प्रकृतिकाय की प्रवन्ता के कारण, उन्हें कृती

कभी यही इच्छा हुआ करती यो कि जनगोपियो ने स्त्री-शरीर पाकर अपने उत्कट प्रेम से सन्चिदानन्द श्रीकृष्ण को पतिस्थ से पाया था । इसस उन्ह एमा न्यता था ति यदि म स्त्री होता तो उन गाविया क समान धीवृष्ण की पतिभाव स पनित करन म भी उह प्राप्त कर देता । मरा यह पुरुष गरीर श्रीपृष्ण प्राप्ति व' मरत म तक जबरहस्त बाबा है। उन्ह एसा काता था रि यदि नविच्य में पून अन्य जने की बाराओं जाय तो पिसा प्राह्मण के घर म अरवात स्वयती राषका वारविधया का जान लगा और भोष्ट्रका है सिवाय आय तिसी का ना पति नहा समझ्या । निवाहयाम्य अत्र और उस्य हा एव छाडासा पर हा जिमरी जारा और थाडी सी जमान रह म उस जमीन म चार पांच तरह मी वरकारी आजियां उपय वर सक भर में एन दूप त्नवाकी गाम हा जिसकी सभा सवा पथुपा म स्वय कर्षे और उम पुर भा मक् उस घर म एक मूत कातकार करणा पह किसमें दिन के प्रकार में घर का सब काम निपदाकर सूत कातते वानन श्राप्रण्य प अजन गाऊ और फिर गाध्या हान पर उस गाय प तूम से तकार का हुइ सीर आदि या अपने होय में उत्तर श्रीहरू का सिशानकशिया । भारत में बठरर असात ब्याप् स्ता पुबक राख रात जनते पुजर बन्दै। श्रीट्रच्य पर की मुझ पर बया आयगा आर यह बार्य वय में आवर बर हाथ व "न परार्थी का ग्रहण करमा इस वरह वह नित्यप्रति किसा दूसर के विना भाग हुए हा आपार मर हाय म नाम क पनाव बुपक स ल निया बरगा । बदानि आरामहत्वा व सन का यह अभिरापा इस स्य म पूर्ण नहा हुद तवापि वह सबरनाय के सावनाचार म पूर्वीवन राति स पूथ हा हा गया या ।

मञ्जूरभाव-साधनासात स प्रारामशुरण का प्राप्त होनवाल एक देनल को आत बनाशर हम विषय का प्रप्तहर करण 1 पन समय उन्हें भानावेश में थीऋष्ण की ज्योतिर्मयी पूर्ति का दर्शन हुआ ।

उस मृति के चरणकमलो से धागे के समान दो ज्योतियाँ बाहर निकली। उनमें से एक तो उस भागवत की पोथी को स्पर्ध करके रह गयी और दूसरी उनके वस स्वस में विषककर रह गयी। वे दोनो ज्योतियाँ कुछ समय तक वैसी हो स्थिति में रही ! वे कहते थे--"इस दर्शन से मेरे मन में ऐसी दृढ धारणा हो गयी कि यद्यपि भागवत, भक्त और मगवान से सब भिन्न भिन्न दिखायी देते हैं, तथापि ये यथार्थ मे एक ही है। भागवत

(शास्त्र), भक्त और भगवान् ये तीनो एक ही है--एक ही के तीन रूप है।।"

## चित्र के अधारभूत भ्रम्थ

| 1  | रिराम् <del>कृष्यतीयात्रसयपूर्वन</del> या श्रो वास्पत्रोदन   |                      |            |                   |  |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|--|
|    | ্ নান্ধনাৰ<br>ভ বৃহস্তাব (<br>লুক্ত্বাৰ ()<br>, হিজ্পাৰ বা ব | पूर्वायं)<br>स्वगयः) |            | मध्यो<br>सन्दर्भी |  |
| ۹. | भीरामहृष्मदेवेर उपवेश                                        | <b>। प</b> रेश       |            | मुरेगचन्त्र इत    |  |
| ş  | धीराधकृत्म परमहस देवेर बीचनवृत्                              | राम्बन दस            |            |                   |  |
| ٧  | बरमहस वेव                                                    |                      | देवेग      | नाम वन्           |  |
| ٧, | भीरामकृत्वकवाम्स (कोन वानी में                               | )                    | , देखे,    |                   |  |
| ξ  | स्वामी-शिय्य-शबाब (दो मावा में)                              | eleman               | शरक्षा र   | ৰমধ্বী            |  |
| 9  | थी नागपहासम                                                  |                      | 14         | (f                |  |
| ć, | Men I have seen                                              | -                    | विष्मा     | व शास्त्री        |  |
|    | 'द्योधन' और 'ब्रबूड भारत'                                    | गामिक प              | वे कुछ है। | <b>4</b> 1        |  |

अतीन्द्रिय प्रेम---३८७ अतीर्न्द्रिय प्रेम---३८७ अनुतार---कन होता है <sup>7</sup> ६.७ का

अनतार-क्व होता है १६७ कड़ी होता है १९-१० अप्टपाश--१३४

अप्रकारत्याग---२३०, २९८ अभय-रामजुमार का पुत ६४, ११९

आ इ.११—११४८४ — ११

हर्ष प्रश्वरप्रोम गा क्ये--१९६-१९७

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर--३५६ —

**उद्यय---१७१-१७**२

क मंजनीयभीम—२४४०२४६ कर्मजन—२०१ का बनातिनः (बाग—-२२८-२२९ कामरायम—-२३० समारपुर—-औरामकृष्य का कम स्वानः १९ १९४ ३३३

२४६, २९.० <del>ब</del>्रण्डलिन<del>ी —</del>३१८ ग्

नदाधर--श्रीरामकृष्ण का वष्यते का नाम । रामकृष्ण "देलो । नव्यविष्णु--श्रीरामकृष्य का नव्यत का विक---१७ ५६ माञवाह---१९०, प्रकरण २२ वॉ,

२८८
वायन-श्रीरामहरण का ४६ १०१,
१२०-१२८, १०९
विरिज्ञा-श्रीरामहरण का गुरवस्यु
प्रकरण २३ वर्ग, २५८-६००
गोरीक्रीम-१७१-१७२

₹८१-१८७

च परसा—३१२ चाकरी-न३१२ चीनवरीक—७६, २६९ २७६, २८९, ३७१-२७, वस्त-चीरास्कृष्ण का गुरुसम् वकरण २१ यो २९०-२९८ चन्द्रायणि देवी—अध्ययकृष्ण को

सबट १४-१५ कामारयुकुर में भागमन १५ स्त्रमाव १६ शसार

१९-२०,२८ स्नेहजीर घेम २९ 🛭 पतरे विराप्त अन्भव २०-२३, पती कोहारित-वीरामदृष्य शी श्रीरामनुष्यका जाम ३४, बदाधर विक्षा माता ३०, ३५, ५७०५८ की उपदेश =३ वंदरन सरन चमानानि--५६ स्वभाव ४४ वितियन ४० दे सं धर्मदास लाहा-नामारपार गा में दिन +0, २३६, २५८ देव दे जमीदहर ३९, ४१, ५,5 पाम धरना २६१ ध्याच---९३ क्वेय-भारतदय रा ३, पाश्यात्या \$1 K जगरामगारी-शीराभरूण्य की संगु-। रात १६४ २५८ नत्रसम्ब शास्त्री-मण्डित---246-386 260, 254 250 किया भीर अनुदारता---जगवारी-सीरावज्ञका वत राम \$\$\$-\$\$¥ मन्त्रदाना पुर, प्रकास २९ वी, 827 333 335-340 क्षातीयत बविदत ३२४ ३५० १५४ ã शरम परम--१९८ वाष बुध्य ने कल न्यूरन पुरुषा के १५० सम्बद्धा--१८६, १९३ 305 319-105 बहरवात्वा का प्येय-४ तिराशस्यद्ध--२८० वचारी-सीरामगण या माधा-मीपैयात्रा-१८३ स्यान १३२, २१४-२१५ त्याग--- 'वैरामा देखी A15-285-268 द्यातन्द्र सरस्वती--३५५ 25-- 26, 349 दक्षिनेद्वर माली म निदर--१०३, बाह्यपी-भेटवी २३२ २१४, रक्षित्रोद्धवर हो आगमन २६७-२६९ cof tos

दास्वमस्ति---२१२

दवेश्याच टान्स महिष्---३५६

वात्मत्व शाद २७१-१७२, धीराम-

कुछन के सहयाना में बारणा २६८-

२७३, पण्डितो से विवाद २७७, कुछ और परिचय २९५-२९७

भ

भक्तिमार्ग--९१-९६, भक्ति के भिन्न-भिन्न प्रकार ३८९-३९० भारतवर्ष का ध्येत--३

३५९-३६५ भैरबी- "बाह्यणी" देखो ।

भानमूर्ति--१२६

MT--- 63-90

भूपप्राप्ताय विश्वतं - अपूरवायू है ०५, १८०, १८८, औरासकृष्य की मौकरी करने का आवह है १५, भूपप्राप्ताय और औरासकृष्य की प्रत्याय और औरासकृष्य की प्रत्याय की अपीरासकृष्य वा व्याप्त १९५, भीरा किला की अजीविक स्वा १९५, १५८, १८२-१८३ भीरासकृष्य की अजीविक स्वा १९५, १५८, १८२-१८३, अध्यासकृष्य की जाय है १७०-१७३, अपीरासकृष्य की जाय है १००-१७३, अपीरासकृष्य की जाय है १००-१७३, अपीरासकृष्य की स्वाय्य के भीरासकृष्य की अपीरासकृष्य की अपीरासकृ

संबुरभाव--मीमासा, प्रकरण २७ वा, ३५७, ममुरभाव का सार यस ३७३-३७४ मध्युदन दल — मार्गलेळ — २४९ मन-सावक जा मुद १३१-२३२, यत ही बरोर को बनाता है ९१३, ३९०, बता साधक को नग की बाते नुनना चाहिए? १३०-२३१ महाभाव — २६९, ३९० माणिकराज — १२, ४५, ७४

योगेरवरी--"प्राह्मणी" देखी। र

पत्नी "सारदादंनी" दखो ।

राघा—२८९, २०३-२७४, २००-२०८, २८७-२८९ रामकुमार—अस्तिराम्हण्या मा सबसे बना पाई १४, विवाह २२, अध्य-या २३, सबार ५१, ६४, विद्ध-लाम २४, पल्लीवियोग २३, कक्कते में बातम्य ६५, पुरुष्तित १०२, पुजरुषद स्वीकार १०९, ११२, पुजरुषद स्वीकार १०९,

रामकुष्य---वाम ३५, बास्यकाल ३५, अन्नत्रात्तन ३९, आन्तर्यण-व्यक्त ३९, धारचा शक्ति ४०, ९८, नटकट स्वबाद ४१, पट-धाला के दिन ४५, हरएक बात ना नारण समझान की इच्छा

नपुष्य ४४ ७४ स्वरणगरित ४४ । आनारी बीत ४४ मधर आवाज ४६ १०१ १२७ १९९ जोक त्रियता ४५-४६,६६ ७२ भाव त'मयस ४७ पिन्वियोग ४९ बृत्ति म परियान ५२ नामुख्य ५३ भावसमाजि ५६ उपावा ५७ पण्डि।। को सभाम ५८ ईस्वर-सवा आर दिव्यदशन ५९-६० सार वा पाट ५० लिशना पहला ६१ अभिनवपर्त्य ६७ इतावास वी हार ६८-३० नाटव वम्पनी ७३ बाउरल म आगमन ७५ निभय स्वभाव ११ अवलोबन पश्चित १०० पूजा का काम १०१ अध्ययन की और दूलश १०१ आहारनिष्ठा ११३ १२१, नया भिन्त ११३ दि जियुवर स्वास्त्रस्य ११४ पूजनपद्यहणप्रकरण १३ वी १२० प्रावकी ११९ पुत्रा म

तामयता १५७-१२८ पतित्रहेश पहुण १३० - ६६वर प्यान के लिए

भ्यानुरुषा प्रकरण १४ वी प्रथम

दानि १३९-१४० अधीरक

स्वभाव १४३ शिवम् इट म १५०

निष्ह्रशार १५६ ह्यांच साद्वास

पूणा ४३ ६२ मूर्तियौ वैद्यार करना ४४ ७४ १२२ स्वित्तका

¥

प्रकारण १० at, गायदात १९०-१९९ राममिय का सहका १९९, ईसरदशा के जिए साहलता १८६ -०६ -६२, दास्यमन्ति २१२, बीतारात २११, पत्रवंदी-रोषण २१४, हडवाग वा अभ्यास र१५. ६ल आरी स वर्शव २१८-२२४, बाबग्रसन्ति वा स्वान २२ 3-२८९, बामत्यांग २३०, अहनार स्थान २३०, विवाह प्रनरण १९ वी, उनके बिव हुरी मीमासा २८१-२५७ ब्राह्मणी रा आपमन ६६७ उसका श्रीरामकृष्ण र मध्य प्र म मत २६९, २७४-२७५ वव्यार चरण तथा योरी पण्डित का मत २८७-२८६, विचित्र धुधा और गारशह, प्ररूप २२ वी, तत्र साधना प्रकरण २४ वी, उनका साधार्यं क्या करता पहा ३००-रे ४, साधनो माह २०८, साधना

🕏 लिए बहिना ३१०, तापोस्त

गाउना ३१०-३१४, म्यायानि क

१५८-१५९, ह्वीबेप १६० १६२

१६३ अत्यन्त मृत्यर स्प १६१-

१६६, विनोद्यियता १६४, मनर

ना हड और उसनो समजाना

१६८-१७०,सरत स्वभाव १७८-

१८१, स्त्राच १८३ दिव्यामाद

alis

प्रति गालुभावं ३१५-३१७, वन्त शासनामात के दर्शन ३१७-३२०। शिक्ताम धारकी-३४२ बारसन्द बारसम्पन प्रकरण २५ वी, | सन्तावार्य-३५१ स्यभाव ३३०-१३२ वास्तकतारः वायकत्र मत्तिक---१९८-१९९ १३२-१११, सुप्रमध्यक्षम् ३१२, रामकता और इसकी फीवाई १११-१४०, भागनमन्ता १११- सरस्त्रिनार-१४७-१५१ १४२, स्मातित १४१-३५६ मध्य- | त्याति-विकस्त- १५ भाग सामना प्रकारण २१ वर्ग रामतारक--वर्ष हुलवार्ध, "हुन- बादक और सामना-वरूरण १० वी, शारी "रेक्ट । MANNET-355 354 348-420 AUT-12 12 44 115 प्राथमि:--प्रशास १०३, १०९ ताक्षण १९९-२००, माम २६५

बासस्यभागं की साधनार्य--- वृष्ट्य 74 47, \$22-180

वासना-स्यान-२४८-२५१ िवाह-श्रीशमस्त्रव सा वर स्व 24 af, 236-263

FRIEDE -- 18 776 786 700 बंराय का तर्थ- ११

30% 36X-304 शास्त्रवा-इंक्स्स्रांच के विष्- हालदारपुत्र-१२ ४२

बन्दावनहोका--३६८-३७१

सर्वपनका-५०, ६३, ७४ ८५-९ .. सामना का वर्ष ८६-१० श्वाता स मालसाच --१०५-१०६ बाधनाएँ-पीरामक*ा* को बड़ो करनी

78 700-209, 308-30X कारशादेवी-श्रीरायह्रका वी वर्तmy 545-544, 545-540 fafg-240, 389

शीताको का रसर--२१२--२१६ तहालाज योखायी--११ १५

स्वी-वेष-भारतमुखा शा-०१६० 863-883

त्ववेशाम्बास--२१५ वैद्यमक्रम-विका-पर्द २३६- हल्यारी--र् २०३, २०४, ११६,

२०६-२०७, २०९-१११, २६२ | त्यार मुटेहिन-१५६-१५८

710

राजप्बर की साथा ५३ प्या को हृदयसम मुर - २० ११८ १२४ 247-842 बाबा 😽 अन्भुत्र स्वयन और गणपर का बरशन ८५-५६ थीरावपूर्णका जन्म १५ वग्रार शुरिराम भग्जी--जन्म १० रूम क बम्बय म विन्ता (२, मन हे, विवाह है, समार हैप Y6-X4 वियति १४-१५ दरे बाब छ क्ष्या—विचित्र ध्या और पन हि प्रयाम १४-१५ कानारपुरूर म प्रकरम पर वो ५८८-४९६ आवेमन नपा वास्तव्य १५ अप निका तया उच्च अवस्या १०-

१८ १४ परनित रह-२५ ज्ञानमा --१६ १२ ६५

सुरें